ज्ञानदिवाकर, मर्यादा शिष्योत्तम, प्रशातमूर्ति आचार्यश्री भरतसागर जी महाराज की स्वर्णजयती वर्ष के उपलक्ष मे

## श्रीमद्देवसेनाचार्य विरचित

# अलापपद्धति

अनुवादक **पण्डित रतनचन्द जैन** 



भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद्

भारतवर्षीय अनकान्त विद्रत परिषद् पृष्प संख्या –३६ आचार्यश्री भरतसागर जी महाराज की स्वर्णजयती पृष्प संख्या –१३

आशीर्वाद आचार्यश्री भग्तमागर जी महाराज

स्वर्णजयती वर्ष निदशन आर्यिका स्याद्रादमना माना जी

<sup>ग्रन्थ</sup> अलापपद्धति

प्रणता श्री देवसेनाचार्य

अन्वादक पण्डित रतनचन्द जन

मर्वाधिकार म्रक्षित भाव अव विव परिव

सस्करण द्वितीय

वींग नि० म० २५२४ मन १९९८

पुस्तक प्राप्ति-स्थान आचार्य श्रा भग्तसागर जी महाराज सघ

मृत्य २५ ०० रूपय

मुद्रक वर्द्धमान मुद्रणालय

जवाहरनगर कालोनी वाराणसी-१०

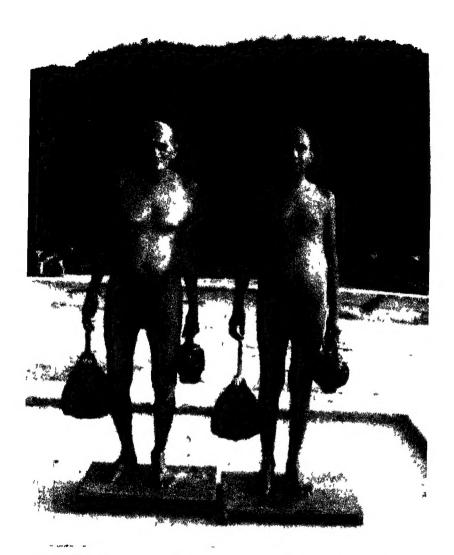

#### आचार्य श्री विमल सागर जी

तुभ्य नम परम धर्म प्रभावकाय, तुभ्य नम परम तीर्थ सुवन्दकाय। 'स्याद्वाद' सूक्ति सरणि प्रतिबोधकाय, तुभ्य नम विमल सिन्धु गुणार्णवाय।।

#### आचार्य श्री भरत सागर जी

आचार्यश्री भरतिसन्धु नमोस्तु तुभ्य । हे भिक्तप्राप्त गुरुवर्य्य नमोस्तु तुभ्य । हे कीर्तिप्राप्त जगदीश नमोस्तु तुभ्य । भव्याब्ज सूर्य गुरुवर्य्य नमोस्तु तुभ्य ॥

# समर्पण

प. पू. वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी महाराज के

पट्ट शिष्य

मर्यादा-शिष्योत्तम

ज्ञान-दिवाकर

प्रशान्त-मूर्ति

वाणीभूषण

भुवनभास्कर

गुरुदेव आचार्य श्री १०८ भरतसागर जी महाराज की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में आपके श्री कर-कमलों में ग्रन्थराज

सादर-समर्पित

# ग्रंथकर्ता का परिचय

श्री देवसेन नाम के अनेक दिगम्बर जैन आचार्य हो गए हैं। यहाँ उन श्री देवसेन आचार्य का परिचय दिया जाता है, जिन्होने स० ६६० में दर्शनसार की रचना की है।

श्री देवसेन ग्राचार्य ने ग्रपनी गुरू परम्परा ग्रीर गण-गच्छादि का कोई उल्लेख नहीं किया, किन्तु मात्र इतना ही सूचित किया है कि 'घारा नगरी में रहते हुए श्री पाश्वनाथ मदिर में सर्ं ६६० में माघ सुदी दशमी के दिन दर्शनसार की रचना की गई है।'

इन श्री देवसेन श्राचार्य की दर्शनमार के श्रितिरिक्त श्रालापपद्धित, नयचक्र, तत्त्वसार श्रीर श्राराधनासार श्रादि कृतियाँ मानी जाती हैं। पर श्रभो यह निर्णय नहीं हो सका है कि ये सब कृतियाँ प्रस्तुत श्री देवसेन के द्वारा ही रची गई हैं या इनमें से किसी ग्रन्थ के कर्ता श्रन्य कोई श्री देवसेन श्राचार्य हैं। यदि श्रालापपद्धित इन्हीं श्री देवसेन की रचना है तो इनका समय विक्रम की १० वी शताब्दी सुनिदिचत है।

दलोकवार्तिक पृ० २७६ पर एक नयचक्र का उल्लेख है परन्तु वह नयचक्र किस ग्राचार्य का था, यह ज्ञात नहीं होता है। एक नयचक्र मार्च १६४६ में कल्याण पावर प्रिटिंग प्रेस, शोलापुर से प्रकाशित हुन्ना है जिसकी रचना संस्कृत भाषा के गद्य-पद्य रूप में है। इसके कर्ता भी श्री देवसेन ग्राचार्य है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये कौन से श्री देवसेन ग्राचार्य थे।

कुछ भी हो, भालापपद्धति के कर्ता श्रो देवसेन भाचार्य नय विषयक शास्त्रों के पारगामी थे भीर उन्हीं के भाधार पर भालाप-पद्धति की रचना हुई है।

### प्रस्तावना

इस ग्रन्थ का नाम यद्यपि भालापपद्धति (बोलचाल की रीति) है तथापि इसका ग्रपरनाम 'द्रव्यानुयोग प्रवेशिका' है। इसमे द्रव्य, गुरा, पर्याय, स्वभाव, प्रमारा और नय ग्रादि का कथन है। द्रव्यानुयोग की स्वाध्याय से पूर्व भालापपद्धति का ज्ञान होना ग्रत्यन्त भावश्यक है, क्यों कि इसके बिना द्रव्यानु-योग मे प्रवेश तथा उसका यथार्थ बोध, नहीं हो सकता है।

मूल नय दा हैं — निश्चयनय भीर व्यवहारनय, जैसा कि इसी ग्रन्थ की गाथा ४ मे कहा है —

#### 'शिच्छ्रयववद्दारशया मूलमभेया श्याश सञ्वाश।'

भेट प्रतिभेदों की अपेक्षा न रखकर द्रव्यानुयोग में प्राय निश्चय व ध्यवहार ऐसे दो नयों का उल्लेख पाया जाता है। उपचरित-असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से एक जीव दूसरे जीव को मारता है, सुखी दुखा करता है किन्तु अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय की दृष्टि से अपने कर्म ही जीव को सुखी-दुखी करते हैं या मारते हैं। समयसार कलश १६८ में कहा भी है— 'सर्व सदैव नियत भवति स्वकीयकर्मोद्यान्मरणजीवितदु:खसौख्यम्।' प्रधात इम जगत में जीवों के मरण, जीवन, दुख, सुख, सब नदैव नियम से (निश्चय से) अपने कर्मोदय से होता है। यह कथन यद्यपि अनुपचरित-अमद्भूत-व्यवहारनय की दृष्टि से है तथापि उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से इनको निश्चय कहा गया है।

ग्रमद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से सद्भूत व्यवहारनय को निश्चय कहा गया है---

ववहारस्स दु श्रादा पुगालकम्म करेइ शेयविह।
तं चेव पुशो वेयइ पुगालकम्मं अशेयविह ॥८४॥
शिच्छयणयस्स एव श्रादा श्रप्पाणमेव हि करेदि।
वेदयदि पुशो त चेव जाश श्रता दु श्रत्तार्थ। ॥८३॥ [समय०]

मर्थं — व्यवहारनय का यह मत है कि मात्मा मनेक प्रकार के पुद्गल-कर्मों को करता है भीर भोगता है। निश्चयनय का यह मत है कि भात्मा कर्मोदय व मनुदय से होने वाले, अपने भावो को ही करता है तथा भोगता है।

निश्चयनय का विषय सभेव है, सत निश्चयनय की दृष्टि में कर्ता-कर्म का भेद सभव नहीं है। सद्भूत-व्यवहारनय का विषय भेद है। सत कर्ता-कर्म का भेद सद्भूत-व्यवहारनय की दृष्टि से सम्भव है। सात्मा पुद्गल-कर्मों को कश्ता व भोगता है—यह ससद्भूत-व्यवहारनय का कथन है क्यों कि पुद्गल-कर्म सौर सात्मा इन दो द्रव्यों का सम्बन्ध वतलाया गया है। सत यहा पर ससद्भूत-व्यवहारनय की सपेक्षा से सद्भूत-व्यवहारनय के कथन को निश्चय नय का कथन कहा गया है।

शुद्ध निश्चयनय की भ्रषेक्षा अशुद्ध निश्चयनय की व्यवहार कहा गया है—

'द्रव्यकमीण्यचेतनानि भावकमीणि च चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयापेच्चया अचेतनान्येव। यत कारणादशुद्धनिश्चयोपि शुद्धनिश्चयापेच्चया व्यवहार एव।'

[समयसार गाथा ११५ टीका]

यद्यपि मामान्य से निश्चय व ब्यवहार शब्दों का प्रयोग हुआ है तथापि निश्चय शब्द से कहा पर किस नय से प्रयोजन है और व्यवहार शब्द से किस नय से प्रयोजन है, इसका ज्ञान हुए बिना द्रव्यानुयोग का यथार्थ भाव नहीं भास सकता है। धत द्रव्यानुयोग में प्रवेश करने से पूर्व इस प्रन्य का अध्ययन ध्रत्यन्त ध्रावश्यक है।

इस झार्ष ग्रन्थ के ज्ञान बिना साधुनिक साहित्य मे गुरा व पर्याय झादि के विषय मे भ्रनेक कथन भार्ष-विरुद्ध हैं। उनमे से कुछ का यहा पर दिग्दर्शन कराया जाता है—

लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका पृष्ठ ४ पर लिखा है—'जिस शक्ति के कारण से द्रव्य की प्रवस्था निरन्तर बदलती रहती है उसको द्रव्यत्वगुण कहते हैं।' आलापपद्धति ग्रन्थ से श्री देवसेन भाषार्य ने लिखा है—

'द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्वम् , निजनिज्यवदेशसमृहैरस्वरहवृत्या स्वभाव-

विभावपर्यायान् द्रवति द्रोज्यति अदुद्रवदिति द्रव्यम् ॥६६॥'

धर्यं — जो धपने-अपने प्रदेश-समूह के द्वारा अलण्डपने से अपनी स्वभाव व विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वह द्रव्य है और उसका जो भाव वह द्रव्यत्वगुए। है। अर्थात् वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य हो विशेषों (पर्यायों) को प्राप्त होता है।

वही पर धगुरुलघुगुण का लक्षण लिखा है—'जिस शक्ति के कारण से द्रव्य मे द्रव्यपना कायम रहता है धर्यात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नही होता है, एक गुण दूसरे गुणरूप नही होता है भीर द्रव्य मे रहने वाले धनन्तगुण विखरकर धलग-धलग नही हो जाते हैं उस शक्ति को धगुरुलघुगुण कहते हैं।' धालापपद्धति मे धगुरुलघुगुण का स्वरूप इस प्रकार कहा है—'अगुरुलघो-भींचोऽगुरुलघुत्वम् सूद्रमा अवाग्गोचराः प्रतिद्याण वर्तमाना आगम-प्रमाण्यादभ्युपगम्या अगुरुलघुगुणाः ॥६६॥' धर्मात्— धगुरुलघुभाव धगुरुलघुत्व है। जो सूक्ष्म है, वचन के धगोचर है, प्रति समय परिणमन-शील है भीर धागम प्रमाण से जाना जाता है, वह धगुरुलघुगुण है।

म्रर्थपर्याय व व्यजनपर्याय का लक्षण इस प्रकार किया जाता है-

'प्रदेशस्व गुए। के सिवाय बाकी सम्पूर्ण गुएा। के विकार को प्रर्थपर्याय कहते हैं। द्रव्य के प्रदेशत्यगुए। के विकार (विशेष कार्य) को व्यजनपर्याय कहते हैं।' [लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका]

किन्तु सिद्धान्त-चक्रवर्ती श्री वसुनन्दि ग्राचार्य वसुनन्दिश्रावकाचार मे लिखते हैं—

> सुहुमा श्रवायविसया स्वत्त्वहर्णो अत्यपक्तया विद्वा। वंजन्मवक्ताया पुरा थूला गिरगोयरा चिरविवत्या ॥२४॥

मर्थ-मर्थपर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती भीर क्षरण-क्षरण में नाश होती रहती है। किन्तु ब्यजन पर्याय स्थूल है शब्दगोचर है भीर चिरस्थायी है। इसी प्रकार मस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व मादि गुणो के लक्षणों में भी भाषंग्रय-विरुद्ध कथन पाया जाता है।

यह ग्रन्थ प्रथम गुच्छक में बनारस से, श्री माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई से, मयुरा से व नातेपुते झादि से प्रकाशित हुआ है। प्रायः सभी प्रकाशित ग्रन्थों में किसी न किसी सूत्र का मूल पाठ बहुत झशुद्ध है। श्रत इस ग्रन्थ के मूल-सूत्रों के पाठ ग्रजमेर की प्रति स० ४३६ व ४४०, बूदी की प्रति, दिल्ली के पचायती मन्दिर की प्रति स० ३१/१०४, बैदवाडा मन्दिर की प्रति, सेठ के कू चे के मन्दिर की प्रति तथा नया मन्दिर की प्रति स० आ १४(क), आ १४(ल), आ १४(ल

माक्सर्यं श्री शिवसागर जी का सघ जब बूदी पहुचा तो उस सघ के मुनि श्री मजितसागर जी ने वहा के शास्त्र भण्डार को देखा। उनकी दृष्टि में टिप्परण सहित मालापपद्धित की एक प्रति माई। इस प्रति की प्राप्ति में मुनि श्री मजितसागर जी विशेष निमित्त हैं, मत मैं उनका विशेष रूप से माभारी है।

श्री सेठ भागचन्द जी सोनी के सहयोग से घजमेर से दो प्रतिया तथा
मुन्ही श्री सुमेरचन्द्र जी के सहयोग से दिल्ली से ग्राठ प्रतिया प्राप्त हुई हैं।
इन प्रतियो से मिलान मे ला॰ अहंदास जी तथा बा॰ ऋषमदास जी का पूर्ण
सहयोग प्राप्त हुगा है। इस ग्रन्थ के ग्रंथ करने मे श्री प॰ बालचन्द जी,
बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, श्री प॰ पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर तथा
श्री प॰ जीवघर जी, इन्दौर का पूर्ण सहयोग रहा है। ग्रन्थकर्ता का परिचय
श्री प॰ परमानन्द जी, बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली से प्राप्त हुगा है।

श्री श्रीपाल जी, ला॰ इन्द्रसैन जी, सेठ बद्रीप्रसाद जी तथा भाई नेमचन्द ग्रादि ने द्रव्य देकर प्रकाशन में सहयोग दिया है। उपरोक्त सभी महानुभावों की सहायता व सहयोग के प्रति मैं हार्दिक माभार व्यक्त करता है।

इस ग्रन्थ के धनुवाद व टीका का कार्य यद्यपि सन् १६६७ ई० मे पूर्ण हो चुका या किन्तु प्रेस की व्यवस्था न हो पाने के कारण इसका प्रकाशन न हो सका। गत वर्ष सन् १६६१ ई० मे भाद्रपद मास के दशलक्षण पर्व मे मेरठ सदर रहना हुगा। तब श्री रतनलाल जैन एम कॉम (सुपुत्र ला० महावीरप्रसाद जैन मोटर वाले) ने मुद्रण का भार ले लिया। उनके तथा प्रेस के सम्बद्ध कर्मचारियों के सहयोग के फलस्वरूप इसका मुद्रण हो गया। मैं उक्त श्री रतनलाल ग्रादि का भी बहुत ग्रामारी है।

मैं मन्द बुद्धि हूँ, यदि कही पर मनुवाद भादि मे कोई झशुद्धि रह गई हो तो विद्वान् उसको शुद्ध करने की भौर मुक्तको क्षमा करने की कृपा करें।

रतनचन्द जैन, मुस्तार



# विषय-सूची

| सूत्र सस्या | विवय                                             | मूल-पृष्ठ | भाषा-पृष्ठ |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| (गाया १)    | मगलाचरएा पूर्वक विषय की प्रतिक्रा                | 8         | 3.5        |
|             | मगल, निमित्त, हेतु, परिखाम, नाम, कर्ता का        | कथन       | şę         |
| *           | भालापपद्धति का गर्थ                              | *         | ٧o         |
| 3           | मालापपदति का प्रयोजन                             | ₹"        | *\$        |
| ¥-0         | द्रव्यो के नाम तथा द्रव्य का लक्षण               | ₹ '       | 86-85      |
|             | लोक, अलोक के विभाग का कारण                       |           | ¥٤         |
|             | गुर्गाधिकार                                      | २-४       | ४३-५१      |
| 5           | लक्षण के नामान्तर                                |           | ४३         |
| 3           | सामान्य गुएा। के नाम व कथन                       | २         | ×.         |
| 9.9         | विशेष गुराों के नाम व कथन                        | 3         | ४६         |
|             | ज्ञान, दर्शन, सुझ व वीयं के लक्षरण तथा ज्ञान,    | दर्शन     |            |
|             | मे भन्तर                                         |           | **         |
| 8.8         | चेतन, भ्रचेतन, भूतं, भ्रमूतं सामान्य गुए। भी हैं | भीर       |            |
|             | विशेष भी हैं                                     | ¥         | ४१         |
|             | पर्याय-प्रविकार                                  | 8-19      | ४१-७२      |
| <b>१</b>    | भर्य पर्याय व व्याजन पर्याय                      | ¥         | ४१         |
| १७          | स्वभाव ग्रर्थंपर्णय-प्रगुरुलघुगुरा के विकार का   | r         |            |
|             | विशेष कथन                                        | ×         | ४३         |
| <b>१</b> =  | जीव की विभावार्थं पर्याव                         | ×         | ध्रद       |
| 35          | जीव की विभाव-द्रव्य-व्यजन पर्याय                 | ×         | Ęø         |
| २०          | जीव की विभाव-गुल्-व्यंजन पर्याय                  | Ę         | <b>4</b> ? |
| ₹₹          | जीव की स्वभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्याय               | Ę         | £ 8        |
| <b>२</b> २  | जीव की स्वभाव-गुणु-अयजन पर्याय                   | Ę         | ६२         |

| २३               | पुद्गल की विभाव-द्रव्य-व्यजन पर्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę       | Ęą                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 58               | पुद्गल की विभाव-गुगा-ध्यंजन पर्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ę       | ६३                                            |
| २४               | पुद्गल की स्वभाव-ब्रव्य-ध्यजन पर्याय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                               |
|                  | परमाणुका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę       | ६४                                            |
| २६               | पुद्गल की स्वभाव-गुरा-व्यजन पर्याय व                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                               |
|                  | परमार्ग के गुराो का कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę       | € =                                           |
| (गाथा १)         | पर्यायें प्रविक्षण उत्पन्न होती और विनक्षती रहती                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हैं ७   | ६१                                            |
|                  | द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है, पर्यायायिक नय से                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                               |
|                  | द्रव्य प्रनित्य है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 90                                            |
| (गाया २)         | धर्मादि चार द्रव्यो मे मात्र गर्थं पर्यायें होती हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                               |
|                  | किन्तु जीव, पुद्गल मे व्यजन पर्याय भी होती है                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G       | इह                                            |
|                  | किया-निमित्तक उत्पाद व निष्क्रिय द्रव्य मे उत्पाद                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ७१                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                               |
|                  | स्वभाव-ग्रिधकार ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-Է     | ७२-५१                                         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                               |
| २७               | द्रभ्य का लक्षरण, गुरा व पर्याय का लक्षरण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                               |
| २७               | द्रभ्य का लक्षरण, गुरण व पर्याय का लक्षरण,<br>द्रभ्य के तीनो लक्षरणों में अन्तर नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                     | ৩       | ७२                                            |
| ₹ <i>७</i><br>₹= | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9       | ७ <i>२</i><br>७३                              |
|                  | द्रव्य के तीनो लक्षणों में ग्रन्तर नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | •                                             |
|                  | द्रश्य के तीनो लक्षणों में भ्रन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ७३                                            |
| २६               | द्रध्य के तीनो लक्षाणों में ग्रन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में मन्तर                                                                                                                                                                                                                               | ø       | ७ <b>३</b><br>७४                              |
| २६               | द्रध्य के तीनो लक्षाणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में भन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि                                                                                                                                                                                         | ø       | ७ <b>३</b><br>७४                              |
| २६               | द्रध्य के तीनो लक्षणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में भन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि<br>जीव में अचेतनत्व व मूर्तत्व की सिद्धि तथा                                                                                                                                             | ø       | ७३<br>७४<br>७६                                |
| <b>२</b>         | द्रध्य के तीनो लक्षाणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में भन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि<br>जीव में भवेतनत्व व मूर्तत्व की सिद्धि तथा<br>पुद्गल में वेतनत्व व मूर्तत्व की सिद्धि                                                                                                 | 9       | ७३<br>७४<br>७६<br>७६–७६                       |
| ₹<br>₹<br>₹      | द्रध्य के तीनो लक्षणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में अन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि<br>जीव में अनेतनत्व व सूर्तत्व की सिद्धि तथा<br>पुद्गल में नेतनत्व व समूर्तत्व की सिद्धि<br>धर्मादि द्रध्यों में १६ स्वभाव                                                               | 9 9     | 9 8<br>9 8<br>9 9 - 9 9<br>9 9 - 3 9          |
| ₹<br>₹<br>₹      | द्रध्य के तीनो लक्षाणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में अन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि<br>जीव में अचेतनत्व व मूर्तत्व की सिद्धि तथा<br>पुद्गल में चेतनत्व व अमूर्तत्व की सिद्धि<br>धर्मादि द्रध्यों में १६ स्वभाव<br>काल में १५ स्वभाव<br>जीव आदि द्रध्यों में स्वभावों का कथन | 9 4 5 5 | 9 8<br>9 8<br>9 6<br>9 6<br>9 6<br>5 6<br>5 7 |
| ₹<br>₹<br>₹      | द्रध्य के तीनो लक्षाणों में अन्तर नहीं है<br>सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप<br>स्वभाव व गुण में भन्तर<br>जीव व पुद्गल में २१ स्वभाव की सिद्धि<br>जीव में अचेतनत्व व भूतंत्व की सिद्धि तथा<br>पुद्गल में चेतनत्व व अभूतंत्व की सिद्धि<br>धर्मादि द्रध्यों में १६ स्वभाव<br>काल में १५ स्वभाव                                           | 9 4 5 5 | ७३<br>७४<br>७६<br>७६<br>७६<br>७६              |

#### ३४-३८ प्रमाण का लक्षण व भेद व उनका विषय, केवलज्ञान के विषय पर विशेष विचार, ज्ञेयो के परिलामन बानुसार ज्ञान मे परिलामन १० ६२-६२

|                | नय भ्रधिकार                                           | १०-१ <i>७</i> | £2-        | ₽ <i>₹</i> \$- |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 €            | नय का लक्षगा                                          |               | e e        | ६२             |
| ४०<br>(गाया ४) | }नय के भेद तथा निश्चय नय, व्यवहार नय<br>}लक्षरा व भेद |               | Ço.        | ६३             |
| 88             | द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगम, सग्रह, व्यवः            | हार,          |            |                |
|                | ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवभूत नयों का                |               |            |                |
|                | विशेष कथन                                             | 1             | <b>! {</b> | 83             |
| 86             | ग्रन्थ प्रकार से नय के ६ भेद तथा इनके                 |               |            |                |
|                | स्वरूप का विशेष कथन                                   | 1             | 28         | १४             |
|                | द्रव्याधिक नय                                         |               |            | ¥3             |
|                | पर्यायाधिक नय                                         |               |            | १४             |
|                | नैगम नय                                               |               |            | £ ¥,           |
|                | सग्रह नय                                              |               |            | ६६             |
|                | ब्यवहार नय                                            |               |            | 33             |
|                | ऋजुसूत्र नय                                           |               | 23         | 33-            |
|                | शब्द नय                                               |               | -33        | 008            |
|                | समभिरूढ नय                                            |               | 900-       | -१०१           |
|                | एवभूत नय                                              |               |            | १०२            |
| 85-88          | उपनय का लक्षण तथा भेद                                 | \$ \$         | 808-       | 808            |
|                | व्यवहार शब्द का प्रथं                                 |               |            | १०३            |
|                | सद्भूतव्यवहार नय                                      |               |            | १०३            |
|                | मसद्भूतव्यवहार नय                                     |               |            | १०३            |
|                | उपचरित-प्रसद्भूत-व्यवहार नय                           |               |            | Yoş            |
| Yo             | कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याधिक नय                 | ? ?           |            | १०४            |

| ¥5            | उत्पाद-ध्यय को गौरा करके सत्ता को ग्रह   | <u>u</u>   |                 |
|---------------|------------------------------------------|------------|-----------------|
|               | करने वाला शुद्ध-द्रव्याधिक नय            | 2.5        | १०५             |
| 38            | भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध-द्रब्याधिक नय    | १२         | १०६             |
| ¥0            | कर्मोपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय  | <b>१</b> २ | १०७             |
| प्र१          | उत्पादव्ययसापेक्ष प्रशुद्ध-द्रव्याथिक नय | <b>१</b> २ | १०७             |
| ४२            | भेदकल्पनासापेक्ष ग्रजुद्ध-द्रव्यायिक नय  | १२         | १०५             |
| <b>4</b> ₹    | भग्वयसापेक्ष द्रव्याचिक नय               | <b>१</b> २ | 308             |
| XX            | स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नय         | <b>१</b> २ | 301             |
| XX            | परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय          | <b>१</b> २ | ११०             |
| યુ ૬          | परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक नय             | १२         | १११             |
| ሂട            | धन।दि-नित्य पर्यायाधिक नय                | <b>१</b> ३ | ११५             |
| 3 %           | सादिनित्य पर्यायायिक नय                  | <b>१</b> ३ | ११३             |
|               | क्षायिकभाव सादि-नित्य है                 |            | ११४             |
| ६०            | भनित्य-शुद्ध पर्यायाधिक नय               | <b>१</b> ३ | ११५             |
| Ę۶            | नित्य प्रशुद्ध पर्यायाधिक नय             | १३         | ११५             |
| ६२            | नित्य-शुद्ध पर्याय। यिक नय               | ₹ \$       | ११६             |
| ६३            | अनित्य-अशुद्ध पर्यायाधिक नय              | ξş         | ११७             |
| <b>६४-</b> ६७ | भूत-भावि-वर्तमान नैगम नय                 | 83-88      | ११=-१२२         |
| £ = - 90      | सामान्य-विशेष सग्रह नय                   | 58         | <b>१</b> २२-१२३ |
| ७१-७२         | दो प्रकार व्यवहार नय                     | १५         | १२४             |
| メピーテビ         | दो प्रकार ऋजुसूत्र नय                    | १५         | १र६             |
| 30-30         | शब्द, समभिरूढ, एवभूत नय                  | १५         | १२५-१३०         |
| <b>5</b> 7    | शुद्ध-सद्भूत-व्यवहार न्य                 | १६         | १३१             |
| <b>5</b> 3    | <b>प्र</b> शुद्ध-सद्भूत-व्यवहार नय       | १६         | १३१             |
| <b>5</b> ¥    | स्वजात्यसद्भूत-•यवहार नय                 | 8 &        | १३३             |
| ८६            | विजात्यसद्भूत-व्यवहार नय                 | १६         | १३३             |
| 50            | स्वजातिविजात्यसद्भूत-व्यवहार नय          | १६         | 638             |
| 55            | उपचरित-ग्रसद्भूत-व्यवहार नय              | १६         | १३४             |

|                | ( १५)                               |                    |                |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| 58             | स्वजाति-उपचरित-ग्रसद्भूत-व्यवहार नय | 2.6                | १३७            |
| 60             | विजाति-उपचरित-प्रसद्भूत-व्यवहार नय  | 80                 | 73=            |
| 13             | स्वजाति-विजाति-उपचरित-घसद्भूत-व्यव  | हारनय १७           | 3 🕫 🕽          |
|                | गुरा-व्युत्पत्ति-ग्रधिकार           | १७-१=              | १४०-१४५        |
| €3-€3          | गुरा घीर पर्याय का लक्षरा           | १७                 | १४०            |
| EA             | ग्रस्तित्व स्वभाव का लक्षरण         | 18                 | \$ <b>8 \$</b> |
| ξ×             | वस्तु स्वभाव का लक्षण               | १७                 | <b>\$ x \$</b> |
|                | सामान्य के भेद                      |                    | 686-685        |
|                | विशेष के भेद                        |                    | 686-685        |
|                | पर्याय का लक्षरा                    |                    | 486-685        |
| e <b>4-</b> E9 | द्रव्य का नक्षग                     | १७                 | १४२            |
| € =            | प्रमेय स्वभाव का लक्षरा             | <b>१</b> ७         | १४३            |
|                | वर्तमान पर्याय ही प्रमेय है         |                    | १४४            |
| ६६(गा          | ५) श्रगुरुलघु गुरा का र क्षरा       | ₹ 5                | <b>\$</b> 88   |
| १००            | प्रदेश का लक्षण                     | <b>१</b> =         | १४५            |
| १०१ (गाः       | . ६) चैतन्य का लक्षरा               | ₹=                 | १४६            |
| १०२            | भ्रचेतन-स्वभाव                      | ₹ =                | १४६            |
| ₹ o ₹          | भूत                                 | ₹ =                | 8,8€           |
|                | जीव मूर्त है                        |                    | १४७            |
| १०४            | म्रमूर्त                            | ₹ =                | १४५            |
|                | पर्याय को व्युत्पत्ति               | १६                 | १४५-१४६        |
| १०५            | पर्याय का व्युत्पत्ति-ग्रथ          | 3 \$               | १४८            |
|                | स्वभाव-व्युत्पत्ति ग्रधिकार         | १ <del>६</del> -२१ | १४६-१५७        |
| १०६            | ग्रस्ति-स्त्रमाव                    | 38                 | 888            |
| 800            | नास्ति-स्वभाव                       | 35                 | 388            |
| १०८            | नित्य स्वभाव                        | 38                 | १५०            |

| 30\$                | ग्रनित्य-स्वभाव                             | 38            | १५०             |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>११०-१११</b>      | एक-स्वभाव, भनेक-स्वभाव                      | 3\$           | <b>{</b> ∀o     |
| <b>११२-११</b> ३     | भेद व अभेद स्वभाव                           | <b>१</b> ६–३० | १४१             |
| \$ \$ 8 A - \$ \$ X | भन्य भीर ग्रमव्य स्वभाव                     | २०            | <b>१</b> ५२-१५३ |
| (गाथा ७)            | द्रव्य एक दूसरे मे प्रवेश करते हुए भी       |               |                 |
|                     | दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते                  | २०            | १४३             |
| ११६                 | पारिएामिक भाव                               | २०            | १४४             |
| ११८                 | स्वभाव गुण नही होते                         | २०            | १४४             |
| ११६-१२०             | गुरा स्वभाव होते हैं भीर द्रव्य भी होते हैं | २१            | १५५             |
| <b>१</b> २१         | विभाव                                       | २१            | १५ <b>५</b>     |
| <b>१</b> २२         | शुद्ध और प्रशुद्ध भाव                       | ₹₹            | १४४             |
| <b>१</b> २३         | उपचरित-स्वभाव                               | २१            | १५६             |
| <b>\$ ? ¥</b>       | सिद्ध भगवान् उपचार से सर्वज्ञ हैं           | २१            | १५६             |
|                     | एकान्त पक्ष मे दोष                          | ११-२५         | १५७-१६=         |
| (गाया ८)            | एकान्त दुर्नेय है                           | २१            | १५७             |
| 170                 | एकान्त से, सर्वथा सत् सानने पर सकर श्र      | दि            |                 |
|                     | दोष उत्पन्न हो जायेंगे                      | <b>२२</b>     | १५८             |
|                     | सकर मादि = दोषो का कथन                      | २२            | १४८             |
| १२५-१३१             | एकान्त से, सर्वथा ग्रसत्, नित्य, ग्रनित्य,  |               |                 |
|                     | एकरूप, ग्रनेकरूप मे मानने मे दोष            | २२२३          | 828-888         |
| (गाया ६)            | विशेष बिना सामान्य ग्रीर सामान्य रहित       |               |                 |
|                     | विशेष सर-विषाग्वत् है                       |               | १६०             |
| १३२-१३६             | भेद, ग्रमेद, मव्य, ग्रमव्य                  | २३            | १६१-१६३         |
| १३७                 | एकान्त से, सर्वया स्वभाव नय का पक्ष         |               |                 |
|                     | लेने मे ससार का भ्रमाव                      | २३            | १६३             |
| १३८                 | एकान्त से, सर्वथा विभाव के पक्ष मे          |               |                 |
|                     | मोक्ष का मभाव                               | २४            | १६४             |
| 349                 | सर्वेषा चैतन्य मानने पर सब जीवो के शुद      | ī             |                 |
|                     | ज्ञानचेत्रना का प्रसग श्रा जायगा            | २४            | १६४             |
|                     |                                             |               |                 |

|                                              | ( १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| १४०                                          | सर्वेषा शब्द किसका वाची है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४                                      | १६४                                                       |
| 5.8.5                                        | सर्वया अचेतन के पक्ष में सकल चैतन्य का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                           |
|                                              | <b>भ्रमाव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४                                      | १६५                                                       |
| १४२                                          | जीव को सर्वथा मूर्त पक्ष मे मोक्ष का भ्रमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58                                      | 24%                                                       |
| 883                                          | जीव को सर्वया ममूर्त के पक्ष में ससार का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                           |
|                                              | ग्रमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४                                      | १६५                                                       |
| 688-688                                      | सर्वया एकप्रदेश तथा सर्वया प्रनेकप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                           |
|                                              | मानने मे दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58                                      | . १६६                                                     |
| <b>१</b> ४६–१४७                              | सर्वया शुद्ध तथा झशुद्ध मानने मे दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५                                      | १ <b>६६-१६७</b>                                           |
| १४८                                          | उपचरित के एकान्त पक्ष में आत्मन्नता का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                           |
|                                              | भगाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५                                      | १६७                                                       |
| 3.8.8                                        | धनुपचरित के एकान्त पक्ष मे सर्वज्ञता का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                           |
|                                              | मभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५                                      | १६७                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                           |
|                                              | नय योजना २४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७                                      | १६८-१७६                                                   |
| (गाथा १०)                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७                                      | १६ <b>८-१७£</b>                                           |
| (गाया १०)                                    | नय योजना २४-<br>नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष मिद्धि के सिये नयों से                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२७</b>                               | १६ <b>८-१७<u>६</u></b>                                    |
| (गाया १०)                                    | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>२७</b><br>२४                         | १६ <b>८-१७<u>६</u></b><br>१६८                             |
|                                              | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष मिद्धि के लिये नयों से                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                           |
|                                              | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                           |
|                                              | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये<br>नयो द्वारा घस्ति, नास्ति, नित्य, धनित्य,<br>एक, धनेक, भेद, धभेद स्वभावो की                                                                                                                                                                                       |                                         | १६८                                                       |
|                                              | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये<br>नयो द्वारा घस्ति, नास्ति, नित्य, धनित्य,<br>एक, धनेक, भेद, धभेद स्वभावो की                                                                                                                                                                                       | <b>7</b> ¥                              | १६८                                                       |
| 8x0-8x0                                      | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष मिद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये<br>नयो द्वारा ग्रस्ति, नास्ति, नित्य, ग्रनित्य,<br>एक, ग्रनेक, भेद, ग्रभेद स्वभावो की<br>सिद्धि                                                                                                                                                                     | <b>२</b> ५<br>(–२६                      | १६ <i>द</i><br>१६ <i>द</i> —१७०                           |
| १ <i>५०-१४७</i>                              | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये<br>नयो द्वारा घस्ति, नास्ति, नित्य, धनित्य,<br>एक, धनेक, भेद, धभेद स्वभावो की<br>सिद्धि २५<br>भव्य व धभक्य स्वभाव पारिसामिक है                                                                                                                                      | <b>२</b> ५<br>१–२६<br>२६                | १६८<br>१६८—१७०<br>१७१                                     |
| १ <i>५</i> ०<br>१४० <b>−१</b> ४७             | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से<br>जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से<br>युक्त करना चाहिये<br>नयो द्वारा ग्रस्ति, नास्ति, नित्य, ग्रनित्य,<br>एक, ग्रनेक, भेद, ग्रभेद स्वभावो की<br>सिद्धि २५<br>भव्य व ग्रमभ्य स्वभाव पारिसामिक हैं<br>कर्म, नोकर्म भी चेतन-स्वभाव वाले हैं                                                                                   | <b>२</b> १<br>⟨-२६<br>२६<br>२६          | १६=<br>१६=-१७०<br>१७१<br>१७१                              |
| १४० <b>-१</b> ४७<br>१४=<br>१६०<br>१६२        | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से जानकर, सापेक्ष मिद्धि के लिये नयों से युक्त करना चाहिये नयो द्वारा घस्ति, नास्ति, नित्य, धनित्य, एक, अनेक, भेद, धभेद स्वभावो की सिद्धि १४ भव्य व धभश्य स्वभाव पारिशामिक है कर्म, नोकर्म भी चेतन-स्वभाव वाले हैं जीव भी धसद्भूत-व्यवहार नय से धचेतन है                                                                             | <b>२</b>                                | 7                                                         |
| १४०-१४७<br>१४=<br>१६०<br>१६२                 | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से युक्त करना चाहिये नयो द्वारा घस्ति, नास्सि, नित्य, धनित्य, एक, धनेक, भेद, धभेद स्वभावो की सिद्धि भव्य व भ्रभन्य स्वभाव पारिशामिक हैं कर्म, नोकर्म भी चेतन-स्वभाव वाले हैं जीव भी धसद्भूत-व्यवहार नय से ध्रचेतन है                                                                           | <b>7</b>                                | 775<br>005-775<br>905<br>905<br>505<br>505                |
| १४०-१ <b>४</b> ७<br>१४=<br>१६०<br>१६२<br>१६४ | नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से जानकर, सापेक्ष निद्धि के लिये नयों से युक्त करना चाहिये नयो द्वारा प्रस्ति, नास्सि, नित्य, प्रनित्य, एक, अनेक, भेद, सभेद स्वभावो की सिद्धि २५ भव्य व सभव्य स्वभाव पारिशामिक हैं कमं, नोकमं भी चेतन-स्वभाव वाले हैं जीव भी प्रसद्भूत-व्यवहार नय से प्रचेतन है जीव भी प्रसद्भूत-व्यवहार नय से प्र्तं है पुद्गल उपचार से ध्रमूर्त है | 7 X = = = = = = = = = = = = = = = = = = | ? \$ \$ = \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

| १७२          | पुद्गल के, उपचार से धमूर्त-स्वभाव है         | 20          | १७७             |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| १७३-१७५      | स्वमाव, विभाव, शुद्ध-स्वमाव, प्रशुद्ध स्वमाव | ,           |                 |
|              | ये स्वभाव शुद्ध व अशुद्ध नय से हैं।          | २७          | <b>१७</b> 5     |
| १७६          | उपचरित स्वमाव मसद्भूत व्यवहारनय से है        | २७          | <b>१</b> ७८     |
| (गाथा ११)    | जैसा वस्तु-स्वरूप है ज्ञान वैसा ही जानता है  | २७          | 305             |
|              | प्रमारा का कथन                               | २=          | <b>१७</b> £-१⊏० |
| 209-205      | प्रमाण का लक्षण व भेद                        | <b>२</b> ८  | 309             |
| -            | मति, श्रुत, भवधि, मन पर्यय ज्ञान सविकल्प,    |             |                 |
|              | केवलज्ञान निर्विकल्प                         | २८          | <b>१</b> 53     |
|              | नय का लक्षण व भेद                            | २=          | १८१             |
| <b>?</b> = ? | नय के चार लक्षग                              | २८          | <b>१</b> ⊏ १    |
| <b>१</b> = २ | सबिकल्प व निर्विकल्प नय                      | <b>२</b> ८  | १८१             |
|              | निक्षेप की व्युत्पत्ति २८                    | -२ <b>६</b> | १८२-१८४         |
| <b>१</b> = ३ | निक्षेप की व्युत्पत्ति तथा भेद               | २८          | <b>१</b> =२     |
|              | नाम निक्षेप                                  |             | <b>१</b> =२     |
|              | स्थापना निक्षेप                              |             | <b>१</b> ८३     |
|              | द्रव्य निक्षेप                               |             | १८३             |
|              | भाव निक्षेप                                  |             | 8 4 8           |
|              | नयों के भेदों की व्युत्पत्ति २६-             | ३४          | १८४-१६८         |
| १८४-१८५      | द्रव्याधिक नय, शुद्ध-द्रव्याधिक नय की        |             |                 |
|              | ब्युत्पत्ति                                  | 35          | <b>\$</b> 58    |
| 8=4-8=8      | म्रशुद्ध-द्रव्याथिक नय, मन्वयद्रव्याथिक नय,  |             |                 |
|              | स्वद्रव्यादिग्राहुक नय, परद्रव्यादिग्राहक नय |             |                 |
|              | की व्युत्पत्ति                               | 35          | १८५             |
| 160          | परमभावग्राहक-द्र <b>व्यायि</b> क नय          | ₹ 0         | १८६             |
|              |                                              |             |                 |

|                    | ( 88 )                                                                             |              |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| £39-535            | पर्यायाधिकनय, धनादिनित्य-पर्यायाधिक नय,<br>सादिनित्य-पर्यायाधिक नय की ब्युत्पत्ति  | 30           | *     |
| \$88 <b>-\$8</b> % | शुद्ध-पर्यायाधिक नय प्रशुद्ध पर्यायाधिक नय                                         |              |       |
|                    | की व्युत्पत्ति                                                                     | \$0          | ₹     |
| <b>१</b> ६६–२०२    | नैगम प्रादि सात नयो की व्युत्पत्ति<br>नैगम प्रादि नयो का विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म ह | <b>\$0</b>   | 8     |
|                    | इसके हण्टान्त                                                                      |              | १     |
| 508                | निश्चय नय का विषय                                                                  | <b>3</b> 8   | 8     |
| २०४                | व्यवहार नय का विषय                                                                 | ₹₹ "         | , 8   |
|                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                            | १, ३२ १      | ६१,१  |
|                    | धसद्भूत-व्यवहार नय का विषय                                                         | ₹१           | *     |
| २०६, २१०           | उपचरित-ग्रसद्भूत-व्यवहार नय का विषय                                                | ३२ १         | ६५,१  |
|                    | द्रव्य मे द्रव्य का उपचार                                                          |              | ž     |
|                    | गुरा मे गुरा का उपचार                                                              |              | \$    |
|                    | पर्याय मे पर्याय का उपचार                                                          |              | *     |
|                    | द्रव्यामे गुराका उपचार                                                             |              | 8     |
|                    | द्रव्य मे पर्याय का उपचार                                                          |              | 8     |
|                    | गुरा मे द्रव्य का उपचार                                                            |              | 8     |
|                    | गुरा मे पर्याय का उपचार                                                            |              |       |
|                    | पर्याय मे द्रव्य का उपचार                                                          |              |       |
|                    | पर्याय मे गुरा का उपचार                                                            |              | *     |
| २१२                | प्रयोजन व निमित्त के वश उपचार होता है                                              |              | 8     |
| २१३                | ग्रविनाभाव सम्बन्ध, सङ्लेष सम्बन्ध, परिस्ता                                        | मपरिसारि     | 7     |
|                    | सम्बन्ध, श्रद्धाश्रद्धीय सम्बन्ध, शानश्रेय सम्बन                                   | ष, श्वारित्र | •     |
|                    | चर्या सम्बन्ध के वश से उपचार होता है                                               |              | 8     |
|                    | प्रध्यात्म नय ३४                                                                   | -34 8        | £ 5-3 |
| <b>२१६</b>         | निश्चय व व्यवहार नय का विषय                                                        | 28           | 8     |
| २१६ 🔨              | शुद्ध-निक्षय नय का विषय निरुपाधिक द्रव्य                                           |              |       |
| 1100               | ्व गुराका समद हाकन्तुब घव मा <b>का इ</b> स                                         |              |       |
| NO X               | का विषय नहीं हैं                                                                   | 5人           |       |

| २१६ | प्रशुद्ध-निरुवय नय का विवय सोपाधिक<br>द्रव्य व गुण का प्रभेद है | ξ¥         | Ý00   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|
|     | गुद्ध-निश्चय नय की भ्रपेका भ्रशुद्ध-निश्चय                      |            |       |
|     | नय भी व्यवहार है                                                |            | २००   |
| 228 | सद्भूत-ध्यवहार नय का विषय एक वस्तु है                           | 38         | २०२   |
| २२२ | 'भिन्न बस्तुयो का सम्बन्घ' मसद्भूत व्यव-                        |            |       |
|     | हार नय का विषय है                                               | ₹¥         | २०३   |
| २२४ | उपचरित-सद्भूत-व्यवहार नय का विषय                                |            |       |
|     | सोपाधिक ब्रब्ध मे गुला-गुली का भेद करना                         | 34         | २०३   |
| २२४ | भनुपचरित-सद्भूत-व्यवहार नय का विषय                              |            |       |
|     | निरुपाधि द्रव्य मे गुरा-गुरागे का भेद करना                      | ₹4         | २०४   |
| २२७ | 'सदलेष सबध रहित भिन्न वस्तुमो का                                |            |       |
|     | सम्बन्ध' उपचरित-मसद्भूत-व्यवहार नय                              |            |       |
|     | का विषय है                                                      | 34         | २०५   |
| २२६ | 'सरलेष सबाध सहित भिन्न वस्तुम्रो का                             |            |       |
|     | सम्बन्धं प्रनुपषरित-प्रसद्भूत-व्यवहार नय                        |            |       |
|     | का विषय है                                                      | <b>३ ४</b> | २०४   |
|     | परिशिष्ट १                                                      |            | 1-7   |
|     | परिशिष्ट २                                                      |            | 8-9   |
|     | परिशिष्ट ३                                                      |            | 10    |
|     | परिशिष्ट ४                                                      |            | 11-12 |
|     |                                                                 |            |       |
|     |                                                                 |            |       |

सिद्धमणंतमरिएबिय-

मणुबनमप्पुत्य-सोक्समग्रवज्जं।

केवल-पहोह-रिगज्जिय-

वुण्णय-तिमिरं जिणं गामह।।

[बाबार्य श्री वीस्सेम]

\*\*\*\*

दुनिवारनयानोक-

विरोधव्यंसनीषधिः ।

स्यात्कारजीविता जोयाज्-

जैनी सिद्धान्तपद्धतिः॥

(श्रीमदमृतचन्द्रसूरि)

णमी प्ररहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो प्राइरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सब्ब-साहणं॥

# अलापपन्डति

#### श्रीमददेवसेनाचार्यविरचिता

# श्रालापपद्धतिः

गुराानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च । पर्यायागां विशेषेगा नत्वा वीरं जिनेश्वरम् ॥१॥

टिप्पण—गुणाना = द्रव्यगुणाना । वीर=विशेषेण 'इ' मोझ-लद्भी राति द्दातीति य सं वीरस्तं भूतभाविवर्तमानतीर्थं करसमूह, पद्मे वर्द्धमानम्।

भालापपद्धतिर्वचनरचनाऽनुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते ॥१॥

टिप्पण-श्रालापपद्धति = वचनपद्धति । वचनरचना = व्याख्या । नयचक्रत्य = सम्यग्झान प्रमाण तद्वयवा नयाः, नयाना चक्र समृहस्तत्य । प्राकृतमर्थं नयशास्त्रं विलोक्य ।

सा च किमर्थम् ? ॥२॥

दिप्पग्-सा=श्रानापपद्वतिः।

द्रव्यलक्षरासिद्धधर्यम् स्वभावसिद्धधर्यम् ॥३॥

हिष्पण<del>- ज्ञन्</del>यण=गुणः । स्वभावसिद्धवर्य=श्रात्मस्वभाव-सिद्धवर्यम् ।

द्रव्याशि कानि ? ॥४॥

## जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्यारिए ॥४॥ सद्द्रव्यलक्षराम् ॥६॥ उत्पादव्ययध्यौव्ययुक्तं सत् ॥७॥ ॥ इति बच्चाधिकारः॥

#### लक्षगानि कानि ?।।८।।

ग्रस्तित्व, वस्तुत्।, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्व, ग्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्वम, चेतनत्वमचेतनत्व, मूर्तत्वं, ग्रमूर्तत्व, द्रव्याणा दश सामान्यगुणाः ।।१।।

टिप्पण-ग्रस्तिन्व = श्रस्ति इत्येतस्यभावोऽस्तित्व सद्रूपःव, स्व-चतुष्टयापेत्तया निर्चयेन, प्रदेशभेदो न यत्र स निर्चयः, स्वर्गो पीतत्व यथा, तद्विपरीतो व्यवद्दार यथा रजितवस्त्रम् । वस्तुनोभाव वस्तुत्व, सामान्यविशेषात्मकं वस्तु । द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्व, निजनिज-प्रदेशसमृहैरलग्डकृत्या स्वभावविभावपर्यायान् द्रवति, द्रोध्यति, श्रदुद्रवदिति द्रव्यम् , सत् द्रव्यलस्यम्, सीद्ति स्वकीयान गुशापर्यायान व्याप्नोतीति सत्। प्रमेयस्यभाव प्रमेयत्वं, प्रमार्गेन स्वपरहृप परि-क्षेचं प्रमेयम्। अगुरुत्ताचीभीनोऽगुरुत्तपुत्वम्, सूदमा अवागगीचरा प्रतिद्धरण वर्तमाना आगमप्रमाणादभ्युपगम्या अगुरुलघुगुणाः । प्रदेश-स्यभावः प्रदेशत्वं चेत्रत्वं अविभागिपुद्गलपरमासानावष्टब्यम्। चेतनस्यभाव चेतनत्व, चैतन्य अनुभवनम् । अचेतनस्यभावोऽचेतन-त्व, अचैतन्यम् श्रननुभवनम्। मूर्तस्यभावो मूर्तत्व रूपादिमत्वम्। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्व रूपादि रहितत्वम् । यत् सर्वत्र प्राप्यते तत् सामान्यम् । इत्युक्ते चर्चां करोति किश्चत् चेतनत्व मूर्तत्व एतद्गुराह्वय जीवपुद्गनाभ्यामन्यत्र न, तत्र सामान्य कथ ? तत्रोत्तर-भो । यदा एक एव जीवः एक एव पुद्गनस्तदा भवत्प्रश्नस्ताहग् विध एव, परन्तु जीवस्यानन्तता पुद्गलाणवोऽप्यपरिमितास्ततो दृषण् न।

Γ

### प्रत्येकमष्टौ सर्वेषाम् ॥१०॥

टिप्पण - सर्वेषा = सर्वेषा द्रव्याणा । एकैक्ट्रव्ये आघटी आघटी गुणा भवन्ति । जीवद्रव्यं अचेतनत्व मूर्तत्व च नास्ति । पुद्गलद्रव्ये चेतनत्वममूर्तत्व च नास्ति । एव द्विद्विंगु एवर्जिता अघटी अघटी गुणाः प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति ।

ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि', स्पर्शरसगन्धवर्णा', गतिहेतुत्वं, स्थितिहेतुत्व, भवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, भचेतनत्वं, मूर्तत्व, भ्रमूर्तत्व, द्रव्याणा षोडश विशेषगुणाः ॥११॥

टिप्पण—विशेषगुणो ज्ञान सामान्यगुणो दर्शन आत्मसम्बन् निवत । स्पर्शसमन्ववर्णा पुद्गलसम्बन्धिन । जीव विना पच-द्रव्याणा अचेतनत्वम् । पुद्गलद्रव्यस्य मूर्तत्वम् । पुद्गल विना पच-द्रव्याणा अमूर्तत्वम् ।

प्रत्येकं जीवपुद्गलयो षट् ॥१२॥

टिप्पण्—ज्ञानदर्शनसुखवीर्यचेतनत्वामूर्तत्वानि षट् जीवस्य। स्पर्शरसगन्धवर्णाचेतनत्वमूर्तत्वानि षट् पुद्गत्तस्य।

## इतरेषा प्रत्येक त्रयो गुराा. ॥१३॥

१ 'नीय्यं' इति पाठान्तरम् । २ 'वर्णं' इति पाठान्तरम् । ३ 'बाढश-विशेषगुर्णेषु जीवपुद्गलयो षिटित । जीवस्य झानदश्चंनसुस्ववीयांग्रि जेतनत्वम-मूर्तंत्वमिति षट् । पुद्गलस्य स्पर्श्वरसगधवर्गामूर्तंत्वमजेतनत्वमिति षट् ।' ऐसा झात होता है कि मुद्रित पुस्तको मे जो यह पाठ है वह टिप्पण का पाठ मूल-पाठ मे ले लिया गया है । ४ 'इतरेषा धर्माधर्माकाञ्चलाना प्रत्येक त्रयो गुणा । धर्मद्रव्ये गतिहेतुत्वममूर्तंत्वमजेतनत्वमेते त्रयो गुणा । मधर्मद्रव्ये स्थिति हेतुत्वममूर्तं त्वमजेतनत्विमिति । झाकाशद्रव्ये झवगाहनहेतुत्वममूर्तंत्वमजतेनत्व-मिति । कालद्रव्ये वर्तनाहेतुत्वमभूतत्वमजेतनत्विमिति विशेषगुणाः ।' मुद्रित पुस्तको मे यह पाठ है । ऐसा आत होता है कि टिप्पण का पाठ मूलपाठ मे ले लिया गया ।

टिप्पण — इतरेषा = धर्मादीनां धर्माधर्माकाशकालानाम् । धर्मस्य गितिहेतुत्वाचेतनत्वामूर्तत्वानि त्रीणि । ध्रधर्मस्य स्थितिहेतुत्वाचेतनत्वा-मूर्तत्वानि त्रीणि । ध्राकाशस्य ध्रवगाहनहेतुत्वाचेतनत्वामूर्तत्वानि त्रीणि । कालस्य वर्तनाहेतुत्वाचेतनत्वामूर्तत्वानि त्रीणि ।

ग्रन्तस्थाश्चत्वारो गुणा स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणा विजात्यपेक्षया त एव विशेषगुणाः ॥१४॥

टिप्पण्—धन्तस्थाः चत्वारो गुणा चितनत्व ध्यवेतनत्व मूर्तत्वं अमूर्तत्व चेति। चेतनत्व।द्यश्चत्वार सामान्यगुणाः विशेषाः कथ सभवन्ति १ तत्रोत्तर—स्वजात्या समाना विजात्या त एव विशेषाः, अत्र न दोष। तत्र पुनरिष पुच्छति कश्चित्, भो । सम स्वजाति-विजात्योरेव झान, कथं तद्यं झान १ तत्रोत्तर—भो । सा स्वजाति एक लज्ञ्ण त्रिकाले तदेव, या अनन्तजीवद्रव्यस्य (ना) सत्ता परस्पर चैतन्यलज्ञ्णेन स्वजातिस्त्ययेव क्ष्यसगम्बस्पर्शे परमाण्वोपि। जीव-द्रव्यस्यापेज्ञ्यान्यद्रव्य विजातीयम्। तत्र पुनरप्याश्च करोति कश्चित्, भो । जीवस्य झानदर्शनद्वयमप्युक्त तथा चेतनत्वं च, अत्र को विशेष १ तत्रोच्यते चेतनत्व सामान्यलक्षण्, तत् झानदर्शनत्मकम्। चेतना सर्वत्र शाच्यते चरमात् झानचेतना दर्शनचेतना सहित ससारीजीव तथा सिद्धोपि वतते, तत चेतनस्वभावस्य कुत्रापि नाशो न, तस्मात् चेतनत्व सामान्यम्। एव झानदर्शनसुक्वनीर्याः (णि) सम्यक् स्वभावे एव तस्मादेतानि लक्षणानि प्रथक् प्रयक् प्रकानि, पुनक्कदोषो नात्र। स्वजात्यपेक्या—द्रव्यदेशकालभावापेक्या।

॥ त मुखाविकारः ॥

गुणविकारा. पर्यायास्ते द्वेषा ग्रर्थव्यजनपर्यायभेदात् ।१५॥ । ग्रर्थपर्यायास्ते द्वेषा स्वभावविभावपर्यायभेदात् ॥१६॥

१ सूत्र १५ व १६ दिल्ली की प्रति ३१/१०४ के बनुसार है।

दिप्पण—स्वभावपर्याया सर्वद्रव्येषु भवन्तिः विभावपर्याया जीवपुर्गत्वयोदच भवन्ति ।

ग्रगुरुलघुविकारा स्वभावार्थपर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि-रूपा षड्ढानिरूपा, ग्रनन्तभागवृद्धि, ग्रसख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुरावृद्धि, ग्रसख्यातगुरावृद्धि, ग्रनन्तगुरावृद्धि, इति षड्वृद्धि, तथा ग्रनन्तभागहानि, ग्रसख्यातभागहानि, सख्यातभागहानि, सख्यातगुराहानि, ग्रसख्यातगुराहानि ग्रनन्तगुराहानि, इति षड्हानि। एवं षट्वृद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेया।।१७॥'

विभावार्थपर्याया षड्विधा मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्वेष-पुण्य-पापरूपाऽध्यवसाया ॥१८॥³

॥ इत्यर्थवर्याया ॥

[व्यजनपर्यायास्तेद्वेधा स्वभावविभावपर्यायभेदात्] विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाश्चतुर्विधा नरनारकादिपर्याया ग्रथवा चतुरसीतिलक्षा योनय ॥१६॥

दिप्पण—विभावद्रव्यव्यजनपर्याया = जीवपुद्गलयोविभाव-पर्याया भवन्ति । द्रव्यस्यव्यजनपर्याया द्रव्यव्यजनपर्याया , विभा-वारच ते व्यजनपर्याया । श्रथवा विभाव विभावस्वभावपरिणतं यच्च तद्द्रव्य च तस्य व्यजनपर्याया । स्वभावादन्यथाभवन विभाव । यच्च तद्द्रव्य च तस्य व्यजनानि लच्चणानि चिह्नानि वा, तेषा पर्याया परिणमनानि विभावद्रव्यव्यजनपर्याया ।

१ सूत्र न०१७ दिल्ली की प्रति ३१।१०४ के अनुसार है। २ सूत्र न०१८ बूँदी की प्रति के अनुगर है।

विभावगुराव्यञ्जनपर्याया मत्यादयः ॥२०॥

टिप्ण्म् 'खूबोव्यजनपर्यायो बाग्गम्यो नइवर स्थिगः । सूच्म. प्रतिच्रण्ध्वंसोपर्यायद्वार्थगोचर ।"

मत्यादय = मति श्रुत अविधि कुमति कुश्रुत कुश्रविध मनःपर्यय ज्ञानानि, चत्त्ररचत्त्रविदशनानि ।

स्वभावद्रव्यव्यजनपर्यायाश्चरम-

शरीरात्' किञ्चिन्न्यूनसिद्धपर्याया ।।२१।।

टिप्पण – त्रैलोकप्रझप्ती उक्त — ''दीह्न' वाह्रुल चरिमभवे जस्स जारिस ठाण । तत्तोतिभागद्दीण श्रोगाहण सब्वसिद्धाण ।''

तनारायामविस्तारौ प्राणिना पूर्व जन्मनि तत् त्रिभागोनसस्थान जाते सिद्धत्व पर्याये । गर्तासक्थमूषाया त्राकारेणोपलच्चिता अमूर्तिन विराजन्ते केवलज्ञानमूर्तय ।

स्वभावगुण्यजनपर्याया ग्रनन्तचनुष्टयरूपा जीवस्य ॥२२॥
पुद्गलस्य तु द्वचणुकादयो विभावद्रव्यव्यंजनपर्याया ॥२३॥
रसरसान्तर गन्धगन्धान्तरादि विभावगुण्यव्यंजनपर्याया ॥२४॥
श्रावभागिपुद्गलपरमाणु स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्याय ॥२४॥
वर्णगंधरसैकैकाविरुद्धस्पशंद्वय स्वभावगुण्व्यंजनपर्याया ॥२६॥
दिष्पण्—उक्तं च श्राचारसारे —

श्रगुरच पुद्गलोऽभेद्यावयव प्रचयशक्तित । कायरच स्कन्घभेदोत्यश्चतुरस्रस्वतीन्द्रिय ॥ १३॥ विश्वदेक रस गन्ध वर्ण शीतचतुष्टये। स्पर्शे चाबाघकौ स्पर्शावेकदा सर्वदेदशः॥ १४॥

अध्याय ३

१ 'चरमशरीराकारात्' ऐसा पाठ बूदी प्रति मे है।

श्रभेद्य = भेत्तु मशक्या । प्रचयशक्तित = स्कन्धरूपेण परिणमन-शक्ते । स्कन्धभेदोत्यः = पृथक्भावजनित । चतुरस्र = चतुष्कोण । शीतचतुष्टये स्पर्शे = शीतोष्णस्तिग्धरूच्चतु प्रकारे । श्रकाधकौ = परस्पराविरोधकौ शीतस्तिग्धौ शीतरूचौ उन्न्णस्त्रमधौ उष्ण्णस्त्रौ । एकदा = एकसमये । शीतोष्णयोरेक स्निग्धरूच्योगेक । उक्त च महा-पुराणे —

श्राणव कार्यनिङ्गा स्यु द्विस्पर्श परिमण्डला ।
एकवर्णरसा नित्याः स्युरिनत्यादच पर्यये ॥ २४/१४८॥
प्रनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षरणम् ।
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥
धर्माधर्मनभ काला प्रर्थपर्यायगोचरा ।
व्यजनेन तु सम्बद्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्गलौ ॥२॥

टिप्पण—श्रनाद्यनिघने = श्राद्यन्तरहिते। उन्मज्जति = श्रादुर्भवति। निमञ्जन्ति = विनश्यन्ति।

॥ इति पर्यायाविकार ॥

गुरापर्ययवद्द्रव्यम् ।।२७।।

स्वभावा कथ्यन्ते—ग्रस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्य-स्वभाव, ग्रनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, ग्रनेकस्वभाव, भेद-स्वभाव, ग्रभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, ग्रभव्यस्वभाव, परम-स्वभाव, एते द्रव्याणामेकादश सामान्यस्वभावा, चेतन-स्वभाव, ग्रचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, ग्रमूर्तस्वभाव, एक-प्रदेशस्वभाव, ग्रनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, शुद्ध-स्वभाव, ग्रजुद्धस्वभाव, उपचरितस्वभाव, एते द्रव्याणा दशविशेषस्वभाव। ॥२८॥

टिप्परा-स्वभावा =द्रव्याणा स्वरूपाणि। तत्कालपर्यायाकान्त वस्तु भावो विधीयते । भो गुगाधिकारस्तु प्रोक्त एव पुन स्वभावाधि-कार पृथक निरूपयते तत्र को भेद ? तत्रात्तर यो गुरा स गुराान्येव शायते। कृत १ गुरागुरियनोरभेदरच। स्वभावो गुरोर्प गुरियन्यपि प्राच्यते । कुन १ गुणागुणा स्वम्वपरिणाति परिणामति । या परिणातिः सैव स्वभाव , श्रय विशेष । तस्मात् स्वभावस्वरूपं पृथक् लिख्यते ॥ श्रस्तिस्वभाव = म्बभावलाभाद्म्युनत्व।द्ग्निदाह्बद्स्तिस्वभाव । नास्तिस्वभाव = परस्वरूपेगाभावात्र।स्तिस्वभाव । नित्यस्वभाव = निजनिजनानापर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भाक्षित्यस्वभाव । श्रनित्यस्वभाव =तस्यापि श्रनेकपर्यायपरिगामित्वाद्नित्यस्वभाव । एकस्वभाव = स्वभावानामेकाधारत्वादेकस्वभाव । श्रानेकस्वभाव = एकस्यापि श्रनेकस्वभावोपलम्भात् श्रनेकस्वभाव । भेदस्वभाव = गुगगुण्यादि सञ्चाभेदादभेदस्वभाव । अभेदस्वभाव =गुगगुण्यादो-क क्यावात् स्रभेदस्वभाव । भन्यस्वभाव = भाविकाले स्वरूपाकार-भवनात् भव्यस्वभाव । श्रभव्यस्वभाव = कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा-भवनात् अभव्यस्वभाव । ['भवितु परिशामितु योग्यन्वं तु भव्यत्व तेन विशिष्टत्वाद्भव्या । तद्विपरीतेनाभव्या १- नयचक गाया ६३ टिप्पण् । 'द्रव्यस्य सर्वदा श्रभूतपर्यायै भाव्यमिति भव्य , द्रव्यस्य सर्वदा भूतपर्यायैरभाज्यमिति अभज्य.'-पचास्तिकाय गाथा ३७ टीका । 'भेन्यस्यंकातेन परपरिशात्या सकरादि दोष सम्भव , अभन्य-स्यापि तथा शून्यताप्रसग स्वरूपेणाप्यभवनात'—नयचक्र पृ० ४०।] परमस्वभाव =पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभाव । चेतन-स्वभाव = असद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरिष चेतनस्वभाव । श्रनेतनस्वभाव =जीवस्यापि श्रसद्भूतव्यवहारेण श्रनेतनस्वभाव । मूर्तस्वभाव = जीवस्यापि असद्भूतन्यवहारेण मूर्तस्वभाव । अमूर्त-स्वभाव = स्पर्शरसगधवर्ण रहित श्रमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव = श्राखडापेत्तया एकप्रदेशस्वभाव, श्रनकप्रदेशस्वभाव = भेदापेत्तया श्रानेकप्रदेशस्वभाव , विभावस्वभाव = स्वभावाद्ग्यथा भवन विभाव-

स्वभावः। शुद्धस्वभावः = शुद्धं केवत्वभावं। अशुद्धस्वभावः = तस्मात् (शुद्धात्) विपरीतमशुद्धः। वपचिरतस्वभाव = स्वभावस्थान्यत्रोपचा रादुपचिरतस्वभावः, यथा सिंहोमाणवकः, स द्वेषा कर्मजस्वाभाविक भेदात्, यथा जीवस्य मूर्तत्वमचेतनत्वः, यथा सिद्धानां परज्ञता पर-दर्शकत्व च।

·जीवपुद्गलयोरेकविशति ॥२**६॥** 

चेतनस्वभाव मूर्तस्वभाव विभावस्वभाव प्रशुद्धस्वभाव उपचरितस्वभाव एतैर्विना धर्मादि [धर्माधर्माकाशानां] त्रयाएां षोडश स्वभावाःसन्ति ।।३०॥

टिप्पण-ते के १ श्रस्तिस्वभाव नास्तिस्वभाव नित्यस्वभाव श्रनित्यस्वभाव. एकस्वभाव श्रनेकस्वभावः भेदस्वभाव श्रभेदस्वभाव परमस्वभाव एकप्रदेशस्वभाव श्रनेकप्रदेशस्वभाव श्रमूर्तस्वभाव श्रचेतनस्वभाव शुद्धस्वभाव भव्यस्वभाव श्रभव्यस्वभावः।

तत्र बहुप्रदेश (शत्वं) विना कालस्य पश्चदश स्वभावा ॥३१॥१

टिप्पण्—तत्र=बोडशस्वभावमध्ये । बहुप्रदेश विना=श्रनेक-प्रदेशस्वभाव विना।

एकविशतिभावा स्युर्जीवपुद्गलयोर्मताः '

वर्मादीनां षोडश स्युः काले पश्चदश स्मृताः ॥३॥ टिप्पण-मताः=इष्टाः।

।। इति स्वमावाधिकारः ।।

१ 'इति जीव' यह पाठ दिल्ली की प्रति न॰ ३१।१०४ मे है।

२ यह पाठ दिल्ली की प्रति न० ३१।१०४ के अनुसार है। अन्य प्रतियों में 'एकप्रदेश स्वभाव' पाठ है जो अशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि आगे भेद-कल्पना निरपेक्ष से एकप्रदेशस्वभाव कहा गया है।

३ इसके पश्चात् कुछ प्रतियो में 'एकप्रदेशस्वमाव.' इतना प्रधिक पाठ है।

ते कुतो ज्ञेयाः ? ॥३२॥

टिप्पण-ते=माबाः।

प्रमारानयविवक्षातः ॥३३॥

सम्यग्ज्ञानं प्रमाराम् ॥३४॥

तद्द्वेघा प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥३५॥

टिप्पण् -प्रत्यत्त प्रमाणं केवलीसिद्धोजिनश्च। इतरः=परोच्च प्रमाण्म्, श्रनुमान-उपमान-राज्दप्रमाणानि परोच्चप्रमाण्म्। यदि-न्द्रियज्ञानं तदेव परोच्चप्रमाण्।

ग्रवधिमनःपर्ययावेकदेशप्रत्यक्षौ ।।३६।।

केवलं सकलप्रत्यक्षं ॥३७॥

मतिश्रुते परोक्षे ॥३८॥

॥ प्रमासमुक्तं ॥

तदवयवा नयाः ॥३६॥

टिप्पण --तदवयवा'=प्रमाणस्य श्रशाः । प्रमाणांशास्तावंतो यावन्तो नयाः।

नयमेदा उच्यन्ते ॥४०॥

शिच्छ्रयववहारएया मूलमभेया एायाए। सव्वाणं ।

**गि<del>न्छ</del>यसाहगाहे**ऊ दव्वयपज्जित्यया' मुगाह ॥४॥

छाया--निश्चयव्यवहारनयौ मूलभेदौ नयानां सर्वेषाम्।

निश्चयसाधनहेत् द्रव्यपर्यायार्थिकौ मन्यध्वम् ॥४॥

टिप्पण्-निश्चयनया = द्रव्यस्थिताः । व्यवद्दारनयाः = पर्याय-स्थितः ।

१. 'तत्र प्रमारा सम्यक्तान' यह पाठ दिल्ली प्रति ३१।१०४ में है।

२ 'गिज्ल्यसाहगाहेचो' इति पाठान्तर। ३. 'पञ्जयदञ्जल्यय इति पाठान्तर।

द्रव्यार्थिकः, पर्यायाधिकः, नैगमः, संग्रहः, व्यवहारः, ऋजुसूत्रः, शब्दः, समिम्ब्दः, एवंभूत इति नवनयाः स्मृताः ॥४१॥

टिप्पण्—द्रव्यमेवर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिकः । पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिकः । नैकं गच्छतीति निगमः, निगमोविकस्पन्तप्रभवो नैगमः । अभेद्रूपतया वस्तुजात संगृह्वातीति सङ्ग्रहः । सङ्ग्रहेण गृहितार्थस्य भेद्रूपतया वस्तु व्यवह्वियतः इति व्यवहारः । ऋजु प्रांजल सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः । शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्यय-द्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः । परस्परेणाभिरूढः समभिरूढः, शब्द-भेदेऽपि अर्थभेदोनास्ति, यथा शकः इन्द्रः पुरन्दर इत्याद्यः समभिरूढा । एव कियाप्रयानस्वेन भूयत इत्येवंभृतः ।

उपनयाश्च कथ्यन्ते ॥४२॥ नयानां समीपा उपनयाः ॥४३॥

टिप्पण—नयाङ्ग गृहीत्वा वस्तुनोऽनेकविकल्पत्वेन कथनमुपनय । सद्भूतव्यवहारः श्रसद्भूतव्यवहारः उपचरितासद्भूत-व्यवहारक्ष्वेत्युपनयास्त्रेघा ॥४४॥

इदानीमेतेषा भेदा उच्यन्ते ॥४५॥ टिप्पण - एतेषां = नयानां उपनयानां च। द्रव्यार्थिकस्य दश भेदाः ॥४६॥

- १. कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यायिकः, यथा संसारीजीवः सिद्धसहक्शुद्धात्मा ॥४७॥
- २. उत्पादव्ययगौरात्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्यार्थिको यथा द्रव्यं नित्यम् ॥४८॥

टिप्परा—गौरात्वेन = अप्रधानत्वेन । सत्ता = धौव्य. ॥

३. भेदकल्पनानिरपेक्षः शुद्धो द्रव्यायिको यथा निजगुण-पर्यायस्वभावाद् द्रव्यमभिन्नम् ॥४६॥

टिप्पण्-निजगुणारच निजपर्यायारच निजस्वमाबारच तेषा समाहारस्तरमात्।

४. कर्मोपाघिसापेक्षोऽशुद्धद्रव्यायिको यथा कोषादिकर्मज-भाव ग्रात्मा ॥४०॥

टिप्पण्-कोषादिकर्मजनितः स्वभावः ।

- ५. उत्पादव्ययसापेक्षोऽशुद्धद्रव्याधिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पादव्ययधौव्यात्मकम् ॥५१॥
- ६. भेदकल्पनासापेक्षोऽशुद्धद्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन-ज्ञानादयो गुर्णाः ॥५२॥
- ७. ग्रन्वयसापेक्षो द्रव्याधिको यथा गुरापर्यायस्वभावं द्रव्यम् ॥५३॥
- द. स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्यायिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टं-यापेक्षया द्रव्यमस्ति ॥५४॥

टिप्पण -श्रादिशन्देन स्वचेत्रस्वकालस्वभावा प्राह्मा ।

 १. परद्रव्यादिग्राहकद्रव्यायिको यथा परद्रव्यादिचतुष्ट-यापेक्षया द्रव्यं नास्ति ॥५५॥

टिप्पण-सुवर्णे हि रजतादिरूपतया नास्ति रजतचेत्रेण रजत-कालेन रजतपर्यायेण च नास्ति ।

१०. परमभावग्राहकद्रव्यार्थिको यथा ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा, भ्रत्रानेक स्वभावाना मध्ये ज्ञानारूयः परमस्वभावो गृहीतः ॥५६॥ ॥ इति अधाविकस्य दक्ष भेदाः॥ ग्रय पर्यायायिकस्य षड् मेदाः ॥५७॥

१. भ्रनादिनित्यपर्यायाधिको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो मेर्वादिः ॥५८॥

टिप्पण-श्रनादिनित्यपर्यायार्थिको ग्रेक् पुरस्सर नित्य पुद्गत-पर्यायो यथाऽभाष्णि स्वयंभुवा।

२. सादिनित्यपर्यायायिको यया सिद्धवर्यायो निस्यः ॥ ४६॥

३ सत्तागौरात्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्यभावोऽनित्यगुद्धपर्या-याथिको यथा समयं समयं प्रति पर्याया विनाशिन. ॥६०॥

टिप्परा-गौरात्वेन= अप्रधानत्वेन ।

४ सत्तासापिक्षस्वभावोऽनित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा एक-स्मिन समये त्रयात्मक. पर्याय ।।६१॥

टिप्पण - त्रयात्मक = पूर्वपर्यायस्य विनाश उत्तर पर्यायस्योत्पाद द्रव्यत्वेन ध्रवत्वम् ।

५ कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिको यथा सिद्धपर्यायसहशा शुद्धा ससारिएगं पर्याया ।।।६२।।

६. कर्मोपाधि सापेक्षस्वभावोऽनित्याशुद्धपर्यायायिको यथा संसारिए।ामुत्पत्तिमरएो स्त ।।६३॥

।। इति पर्यायाणिकस्य वर्ष भेदा ।।

नैगमस्त्रेधा भूतभाविवर्तमानकालभेदात् ॥६४॥ भ्रतीते वर्तमानारोपणं यत्र, स भूतनैगमो यथा भ्रद्य

१. 'जीव एव क्षायिकभावेन साचनिषनाः।'- पचास्तिकाय गाथा १३ टीका । २ 'सिद्धजीवपर्याया' इति पाठान्तर । ३ महेन्पर्याय ।

दीणोत्सविदने श्री वर्द्धभानस्वामी मोक्षं गत. ॥६५॥

टिप्पण—श्रतीते=श्रतोतकाले। श्रारोपणं=सस्थापन।

भाविनि भूतवत्कथनं यत्र स भाविनैगमो यथा श्रहेन्
सिद्ध एव ॥६६॥

टिप्पण्—भाविनि अविष्यति पदार्थे । भूतवत्—भूतेन तुल्य । अर्हन्=इन्द्राविक्ठतामनन्यसंभाविनीं गर्भावतरण् जनमाभिषेक निष्क्रमण् केवलक्षानोत्पत्ति निर्वाणाभिषानपंचमहाकल्याण्क्पा अर्ह्णां पूजां अर्ह्तियोग्यो भवतीति अर्हन् । सिद्धः—सिद्धि स्वात्मोपलिष्य मजाता अस्येति सिद्धः, किंचिदूनचरमगरीराकारेखणत सिक्थक मूषागर्भाकारवत् खायाप्रतिमावत् पुरुषाकार सिद्धः। अजनसिद्धं पादुकासिद्धं गुटिकासिद्धं खडगसिद्धं मायासिद्धादि लोकिक विलक्षण् केवलक्षानाद्यनतगुण्वयक्तिलक्षण् सिद्धः। य अर्हनं सं सिद्धप्रवेति भविष्यति पदार्थे भूतवत्कथन भाविनेगमः।

कर्तुं मारब्धमीषन्निष्पन्नमनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमो यथा श्रोदन पच्यते ॥६७॥

सग्रहो द्वेधा ॥६८॥

सामान्यसङ्ग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम-विरोधीनि ॥६६॥

विशेषसङ्ग्रहो यथा सर्वे जीवा परस्परमविरोधिन ॥७०॥
॥ इति सङ्ग्रहो ग्रह्मा ॥

१ केचित्षोढा--- अतीतवर्तमान, वर्तमानातीत, अनागतवर्तमाना, वर्तमाना-नागता, अनागतातीत अतीतानागत । देखो दिल्ली की प्रति न० ३१/१०४।

व्यवहारोऽपि हो घा ॥७१/१॥

सामान्यसङ्ग्रहभेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा-जीवा ।।७१/२।।

विशेषसङ्ग्रहभेदको व्यवहारो यथा जीवा ससारिएगो मुक्ताञ्च ॥७२॥

। इति व्यवहारो द्वेषा ।

ऋजुसूत्रोऽपि द्विविधः ॥७३॥ सूक्ष्मर्जुं सूत्रो यथा एकसमयावस्थायी पर्याय ॥७४॥ स्यूलर्जुं सूत्रो यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुः प्रमाणकालं तिष्ठन्ति ॥७४॥

### ।। इति ऋजुतुत्रो द्वीषा ।।

शब्दसमिम्ब्ढैवंसूता नयाः प्रत्येकमेकैक नयाः ॥७६॥ शब्दनयो यथा दाराः भार्या कलत्र जलं श्रापः ॥७७॥ टिप्पण्—यत्र लिंग-सम्या-साधनानां स्यमिचारे सति शोषो नास्ति संशब्दनयः। [नया मन्दिर दिल्ली की प्रति न॰ थाः १४ (स) ] समिम्ब्ढिनयो यथा गौ पशुः ॥७८॥ एवं सूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्रः ॥७६॥

॥ उक्ता प्रव्याविवस्तिनंवजेवाः ॥

उपनयभेदा उच्यन्ते ॥५०॥

सद्भूतव्यवहारो द्विघा ॥ = १॥

शुद्धसद्भूतव्यवहारो यथा शुद्धगुणशुद्धगुणिनो शुद्ध-पर्यायशुद्धपर्यायिणोर्भेदकथनम् ॥८२॥

टिप्पण-शुद्ध = कमीपाधिनिरपेस । यथा गुणगुणिनो = झान-जीवयो । पर्यायपर्यायिणो =सिद्धपर्यायसिद्धजीवयो ।

म्रशुद्धसद्भूतव्यवहारो यथाऽशुद्धगुणाऽशुद्धगुणिनोरशुद्ध-पर्यायाशुद्धपर्यायिगोर्भेद कथनम् ॥ ६३॥

।। इति सब्भूतव्यवहारी हेथा ।।

ग्रसद्भूतव्यवहारस्त्रेघा ॥८४॥

स्वजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा परमाणुर्बेहुप्रदेशीति कथन-मित्यादि । ८४।

विजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा मृतं मितज्ञान यतो मूर्त द्रव्येग जनितम् ॥५६॥

स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा ज्ञेये जीवेऽजीवे ज्ञानमिति कथनं ज्ञानस्य विषयात् ॥८७॥

॥ इत्यसब्भूतव्यवहारस्त्रेषा ॥

उपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेघा ॥ ८८॥ स्वजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा पुत्रदारादि मम' ॥ ८६॥

१. 'दाराद्यहमम वा' इति पाठातर [बूदी की प्रति मे]।

विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा स्त्रस्त्राभरणहेम-रत्नादि मम ॥६०॥

स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहार्थे. यथा देश्वरीज्य-दुर्गीदि मम ।।६१।।

सहभुवो गुणाः, क्रमवर्तिन पर्यायाः ॥६२॥
टिप्पण-अन्वयिनो गुणाः । ज्यतिरेक्ष्णिः परिणामाः पर्यायाः ।
गुण्यते पृथक् क्रियते द्रव्य द्रव्याद्यं स्ते गुणाः ॥६३॥
टिप्पण-द्रव्य=द्रव्यान्तर ।

मस्तीत्येतस्य भावोऽस्तित्व सद्ख्यत्वम् ॥६४॥ वस्तुनो भावो वस्तुत्वम्, सामान्यविशेषात्मकं वस्तु ॥६४॥

द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्वम् निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्या स्वभावविभावपर्यायान् द्रवति द्रोष्यति भ्रदुद्रुवदिति द्रव्यम् ॥६६॥

टिप्पण-द्रवति=प्राप्नोति।

सद्द्रव्यलक्षणम्, सीदति स्वकीयान् गुरापर्यायान् व्याप्नोतीति सत्, उत्पादव्ययघ्रौव्ययुक्तं सत् ॥६७॥

प्रमेयस्य भाव प्रमेयत्वम्, प्रमारोन स्वपररूपं परिच्छेद्य प्रमेयम् ॥६८॥

टिप्पश्—परिच्छेदां = झातु योग्यम्। प्रमाशः = स्वपरस्दह्रप व्यव-

सायि यत् ज्ञान तत् प्रमाण, विशेषेण अवस्यति निश्चिनोतीति स्वप व्यवसायि ।

ग्रगुरुलघोर्भावोऽगुरुलघुत्वम् सूक्ष्मा ग्रवाग्गोचरा प्रतिक्षणं वर्तमाना भ्रागमप्रमाण्यादम्युपगम्या ग्रगुरुलघुगुरा। ।। १६।।

> सूक्ष्मं जिनोदित तत्त्व हेतुभिर्नेव हन्यते । ग्राज्ञासिद्ध तु तद्ग्राह्य नान्यथावादिनो जिना ॥५॥

टिप्पण्-श्रनुमानादिभि सिद्धः। जिना = श्रनेकविषमभवगह्न-व्ययनप्रारणहेतून कर्मारातीन् शत्रून् जयन्ति त्त्रयं नयन्तीति जिनाः।

प्रदेशस्यभाव प्रदेशत्व क्षेत्रत्व म्रविभागिपुद्गलपरमागु-नावष्टब्धम् ॥१००॥

टिप्रग्-अवष्टब्धम् = व्याप्त ।

चेतनस्य भावश्चेतनत्वम् चेतन्यमनुभवनम् ॥१०१॥
टिप्पण —श्रनुभवनम् श्रनुभूतिजीवाजीवादिपदार्थाना चेतनमात्रम् ।
चेतन्यमनुभूति स्यात् सा क्रियारूपमेव च ।

क्रिया मनोवच कायेष्वन्विता बर्तते ध्रुवस् ॥६॥

टिप्पश्-श्रनुभूति = द्रव्यस्वरूप चिंतन । क्रियारूपमेव = क्र्तव्य-स्वरूपमेव । श्रन्विता = भहिता ।

श्रचेतनस्य भावोऽचेतनत्वमचैतन्यमननुभवनम् ॥१०२॥

मूर्तस्यभावो मूर्तत्वं रूपादिमत्त्वम् ॥१०३॥ टिप्पण्-रूपादिमत्त्वम्=रूपरसगन्वस्पर्शक्त्व । ग्रमूर्तस्य भावोऽमूर्तत्व रूपादिरहितत्वम् ॥१०४॥

॥ इति गुगाना व्युत्पत्ति ॥

### पर्यायस्यव्यत्यत्तिः

स्वभावविभावरूपतया याति पर्येति परिरामतीति पर्यायः ॥१०५॥

टिप्पण-पर्याय = अय् गतौ अयन आय, परिसमन्तात आय पर्यायः ।

॥ इति पर्यायस्य व्युत्पत्तिः ॥

# स्वभाव व्युत्पत्त्यधिकारः

स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभावः ।।१०६।। टिप्पण-स्वमावः=स्वस्य स्वेन वा आत्मनो भवनं स्वभाव । लाभात=व्याप्तेः।

परस्वरूपेगाभावान्नास्तिस्वभाव ॥१०७॥ टिप्पण्-श्रभावात्=श्रभवनात्।

निज-निज- नानापयिषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भा-त्रित्यस्वभाव ॥१०५॥

टिप्परा—उपलम्भान्=प्राप्तितः

तस्याप्यनेकपर्यायपरिएगामितत्वादनित्यस्वभाव. ॥१०६॥ टिप्परा—तस्य द्रव्यस्य।

स्वभावानामेकाघारत्वादेकस्वभाव ॥११०॥ एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेक स्वभाव ।।१११॥ गुरागुण्यादिसज्ञादिभेदाद् भेदस्वभावः ॥११२॥

टिप्पण-सञ्चाद=सञ्चा सल्या लच्चण प्रयोजनानि । गुणगुणीति सझानाम । गुणा श्रनेके, गुणीत्वेक इति सख्या भेद् । सद्द्रव्यलच्या. द्रव्यात्रय। निर्गुणा गुणा इति बच्चणसेदः। द्रव्येण लोकमानं क्रियते,
गुणेन द्रव्य श्रायते, इति प्रयोजन सेद् । यथा जीवद्रव्यस्य जीव
इति सञ्चा। श्रानगुणस्य श्रानमिति सञ्चा। चतुर्भिप्राणैः जीवति
जीविष्यति श्रजीविद्धिति जीवद्रव्यलच्ण । श्रायते पदार्थं श्रनेनेति
श्रानमिति श्रानगुणबच्च्णं। जीवद्रव्यस्य बघमोच्चादिपर्यायेरिवनश्वररूपेणपरिणमन प्रयोजन। श्रानगुणस्य पुन पदार्थपरिच्छिति मात्रमेव
प्रयोजन इति सच्चेपेण।

गुग्गगुण्याद्ये कस्वभावादभेदस्वभावः ।।११३॥
भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद्भव्यस्वभावः ।।११४॥
कालत्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभाव ।।११४॥
क्कटच-

त्रण्णेण्णं पविसता दिता उग्गासमण्णमण्णस्स ।
मेलंता वि य णिच्चं सगसगभाव ण विजहति ॥७॥
पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभ व. ॥११६॥
टिय्य —परिणामि स्वस्यभावे भव पारिणामिक ।

।। इति सामान्यस्वभावाना व्युत्पत्तिः ।।

प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेषस्वभावानां च व्युत्पत्तिनिगदिता ॥११७॥

धर्मपिक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति ॥११८॥ टिप्पण-धर्मापेच्चया =स्वभावापेच्चया ।

१ 'माविकाले स्वस्वभाव भवनाद् प्रव्य स्वभाव ।' --- नय चक्र सस्कृत पू० ६२। २ पचास्तिकाय गाथा ७।

स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्पर गुरााः स्वभावा भवन्ति ।।११६॥

टिप्पण - चतुष्टय' = स्वद्रव्य स्वत्तेत्र स्वकाल स्वभाव ।
द्रव्याण्यपि भवन्ति ॥१२०॥
स्वभावादन्यथाभवन विभावः ॥१२१॥
शुद्धं केवलभावमशुद्धं तस्यापि विपरीतम् ॥१२२॥
टिप्पण - तस्य = शुद्धस्य ।

स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचितत्त्वभाव ॥१२३॥ टिप्पण्-उपचित्तिस्वभावः=यथा सिंहो माणवक (माणवको मार्जार)।

स द्वेघा कर्मज-स्वाभाविक-भेदात् । यथा जीवस्य मूर्त-त्वमचेतनत्व । यथा सिद्धात्मना परज्ञता परदर्शकत्वं च ॥१२४॥

एवमितरेषा द्रव्याणामुपचारो यथा सम्भवी ज्ञेय ।।१२४॥ टिप्पण-इतरेषां=पुद्गतादि पचद्रव्याणां।

।। इति विद्योषस्वभावानां ब्युत्पत्तिः ॥

दुर्णयैकान्तमारूढा भावाना' स्वाधिका हि ते । स्वाधिकाश्च' विपर्यस्ता. सकलद्भा नया यत ॥=॥ टिप्पण—दुर्दु घटो नयो दुर्णय । बौद्धादिभि श्रंगीकृत तस्यैकांत-स्त कर्मातापत्र । दुर्नयैकांताद्विपरीता नयस्यांगीकारे । तेनैव प्रकारेण ।

१. 'भावा न' इति पाठातर (बूदी की प्रति तथा सस्कृत नय चक)। २ 'स्वात्मिकाश्च' इति पाठातर (दिल्ली प्रति न० ३१।१०४)।

तत्कथं ? ॥१२६॥

तयाहि—सर्वथैकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था सकरादिदोषत्वात् ॥१२७॥

टिप्पण-तथाहि = पूर्वाद् र्घ विष्ठणोति । नियतायं व्यवस्था = नियमितपदार्थव्यवस्था । सद्रूपस्य = सद्रूपस्य = अगीकारात् । सकरादिदोष. = सकर व्यतिकर विरोध वैर्याधकरण्य अनवस्था सशय अप्रतिपत्ति अभाव इत्यच्दो सकरादि दोषा. । सर्ववस्तूनां एकवस्तु भवन सकर ॥१॥ यस्य वन्तुन केनापि प्रकारेण स्थितिन भवित सव्यतिकरः ॥१॥ यज्जद्रस्य चेतनो भवित चेतनस्य जद्दो भवित सविरोध ॥३॥ अनेक वस्तूनाम् एक वस्तुनि विषमतया स्थिति तद् वैयिवकरण्य ॥४॥ एकग्मात् द्वितीयो, द्वितीयात् वृतीयस्तस्माच्चतुर्थ एव जद्रस्य चेतन्य चेतन्यस्य जद्रस्य स्थाय ॥४॥ यच्जद्रस्य चेतन्यस्य जद्रस्य सशय ॥६॥ यस्यक्रिसम्राप् काले जद्गस्य चेतन्यस्य जद्रस्यो न भवित तद्पति-पत्तिदृषण् ॥७॥ सर्वथा वस्तुनो नाशएव भवित स अभावोदोषः प्रीच्यते ॥६॥

तथासद्रूपस्य सकलशून्यताप्रमगात् ॥१२८॥

टिप्परा-असद्रूपस्य = असद्रूपनयस्यांगीकारे।

नित्यस्यैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभाव । ग्रर्थ-क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥१२६॥

म्रनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात् भ्रथंक्रियाकारित्वाभाव । म्रथंक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥१३०॥

टिप्पण-निरन्वयत्वात्=निर्द्रव्यत्वात्।

१ मीत्यरूपत्वादित्वी वाउ ।

एकस्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभाव सर्वेथैकरूपत्वात. विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभाव ॥१३१॥

टिप्परा-विशेष.=शिवक अन्नक स्थाश कोश कुगुल घटादि विशेष:। निर्विशेष हि सामान्य भवेत् खरविषारावत् । सामान्यरहित्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ।। हित हेय. ।

ग्रनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् ग्राधारा-धेयाभावाच्च ॥१३२॥

भेदपक्षेऽपि विशेषस्वभावाना निराधारत्वादर्थक्रियाकारि-त्वाभाव . भ्रथंकियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव ।।१३३।।

भ्रभेदपक्षेऽपि सर्वेषामेकत्वम्, सर्वेषामेकत्वेऽर्थक्रियाकारि-त्वाभाव . ग्रर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव ।।१३४॥ टिप्पश -सवषाम्=द्रव्याशा।

भव्यस्यैकान्तेन पारिगामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व प्रसङ्गात्, सङ्करादिदोषसम्भवात् ॥१३४॥

टिप्पश-सङ्करादि = सङ्करव्यतिकरविरोधवैयधिकर्ण्यानवस्या सशयाप्रतिपत्त्यभावारचेति ॥ [सूत्र १२७ के टिप्पण में विशेष व्याख्यान है।

सर्वधाऽभव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शून्यताप्रसङ्गात् स्वरूपेगा-प्यभवनात् ॥१३६॥

टिप्पण-श्रभव्यस्यपत्तस्यागीकारे स्रात । स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभाव ॥१३७॥ 28

विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभाव ॥१३८॥ सर्वथाचैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषा शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्तिः स्यात्, तथा सति घ्यान घ्येय ज्ञान ज्ञेय गुरु शिष्याद्याभावः

1135911

टिप्पण सर्वेषा=सर्वजीवानां।

सर्वथाशब्द सर्वप्रकारवाची, ग्रथवा सर्वकालवाची, ग्रथवा नियमवाची वा, ग्रनेकान्तसापेक्षी वा ? यदि सर्वप्रकारवाची सर्वकालवाची ग्रनेकान्तवाची वा, सर्वादिगरो पठनात् सर्व-शब्द, एवं विधश्चेत्तिहिं सिद्ध नः समीहितम् । ग्रथवा नियम-वाची चेत्तिहिं सकलार्थाना तव प्रतीति कथ स्यात् ? नित्यः ग्रनित्य एक ग्रनेक भेदः ग्रभेद कथ प्रतीति स्यात् निय-मितपक्षत्वात् ?॥१४०॥

टिप्पण-न = अस्माक।

तयाऽवैतन्यपक्षेऽपि सकलवैतन्योच्छेदः स्यात् ॥१४१॥
मूर्तस्यैकान्तेनात्मनो नः मोक्षस्यावाप्तिः स्यात् ॥१४२॥
सर्वयाऽमूर्तस्यापि तयात्मनः संसारविलोपःस्यात् ॥१४३॥
एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूर्णस्यात्मनोऽनेककार्यकारित्व
एव हानि स्यात् ॥१४४॥

टिप्पण-एकप्रदेशस्य = एकप्रदेशस्य पत्तस्यांगीकारे । सर्वथाऽनेकप्रदेशत्वेऽपि तथा तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्य-स्वभावशून्यताप्रसङ्गात् ॥१४४॥

१ 'मोक्सस्याव्यप्ति इत्यपि पाठ (तू दी की प्रति)।

टिप्परा-तस्य = श्रास्मनः।

शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्ममलकलङ्कावलेपः सर्वथा निरञ्जनत्वात् ॥१४६॥

सर्वथाऽशुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्धस्वभाव-प्रसङ्गः तन्मयत्वात् ॥१४७॥

टिप्पण-तन्मयत्वात् =श्रशुद्धस्वभावमयन्वात् ।

उपचरितैकान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता सम्भवति नियमित-पक्षत्वात् ॥१४८॥

तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परज्ञतादीना विरोध स्यात् 1138811

टिप्पण-मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रवर्तते। ।। एव एकान्तपक्षे बीचा ।।

नानास्वभावसयुक्तं द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणत । तच्च सापेक्षसिद्धचर्यं स्यान्नयमिश्रितं कुर ।।१०।। टिप्पण-तन=द्रव्यं। स्वद्रव्यादिग्राहकेगास्तिस्वभाव ।।१५०।। परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः ।।१५१॥ उत्पादव्ययगौरात्वेन सत्ताग्राहकेरा नित्यस्वभावः ॥१५२॥ केनचित्पर्यायार्थिकेनानित्यस्वभावः ।।१५३।। भेदकल्पनानिरपेक्षेणैकस्वभाव ॥१५४॥ भ्रन्वयद्वव्यार्थिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम् ॥१५५॥

१ 'स्याश्रयीमिश्रिन' इत्यपि पाठ [दिल्ली प्रति न॰ ३१।१०४]।

टिप्पण्—अन्वयः = बालवृद्धावस्थायां अय देवदत्तोऽय देवदत्तः ।
सद्भूतव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः ॥१५६॥
भेदकल्पनानिरपेक्षेण गुणगुण्यादिभिरभेदस्वभावः ॥१५७॥
परमभावग्राहकेण भव्याभव्यपारिणामिकस्वभावः ॥१५५॥
टिप्पण्— परमभावग्राहकेण = परमभावग्राहकनयेन ।

शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवस्य।।१५६।। ग्रसद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरपि चेतनस्वभाव ।।१६०।।

परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मगारचेतनस्वभाव ॥१६१॥ जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेणाचेतनस्वभाव ॥१६२॥ परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मणोर्मू तंस्वभाव ॥१६३॥ जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभाव ॥१६४॥ परमभावग्राहकेण पुद्गल विहाय इतरेषाममूर्तस्वभाव ॥१६४॥

टिप्पण्—इतरेषाम् = जीवष्यमीषमीकाशकातानाम् ।
पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्त्तत्वम् ॥१६६॥ ।
परमभावग्राहकेगा कालपुद्गलाणूनामेकप्रदेशस्वभावत्वम् ॥१६७॥

भेदकल्पनानिरपेक्षेगोतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम् ।।१६८॥

### टिप्परा-इतरेषाम् = धर्माचर्माकाशजीवाना ।

१. यह सूत्र मारिएकचन्द दि॰ जैन ग्रन्थमाला तथा नानेपुते से प्रकाणित प्रतियों के धनुसार है।

भेदकल्पनासापेक्षेण चतुर्णामिप नानाप्रदेशस्वभावत्वम् ।।१६६॥

पुद्गलागोरुपचारतो नानाप्रदेशत्वम, न च कालागो स्निग्धरूक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च ॥१७०॥

श्रगोरमूर्तकालस्यैक विशित्तिनो भावो न स्यात् ॥१७१॥ परोक्षप्रमागापेक्षयाऽसद्भूतव्यवहारेगाप्युण्चारेगामूर्तत्व पुद्गलस्य ॥१७२॥

शुद्धाशुद्धद्रव्यायिकेन स्वभावविभावत्वम् ॥१७३॥

टिप्पण्—विभावत्वम् = जीवपुद्गलयो विभावत्वम् ।

शुद्धद्रव्यायिकेन शुद्धस्वभाव ॥१७४॥

श्रशुद्धद्रव्यायिकेनाशुद्धस्वभाव ॥१७४॥

श्रसद्भूतव्यवहारेण उपचरितस्वभाव ॥१७६॥

द्रव्याणा तु यथारूप तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम् ।

तथाज्ञानेन सज्ञात नयोऽपि हि तथाविष ॥११॥

॥ इति नययोजनिका ॥

१ 'ऋजुत्वाच्य' यह पाठ नयामन्दिर दिल्ली की प्रति न० धा १४ (ङ) तथा भजमेर व वैदवाडा मन्दिर दिल्ली की प्रतियो के सनुसार है।

२ इस सूत्र में 'कालस्य' यह पाठ माशिक्षचन्द्र प्रथमाला तथा नातेपुते से प्रकाशित प्रतियो के धनुसार है।

३ इस सूत्र का यह पाठ माणिकवन्द्र ग्रन्थमासा तथा नातेपुते से प्रकाशित प्रतियो के भनुसार है। श्री सु॰ सिक्सगर जी द्वारा सपादित नयचक मे सूत्र १७१ व १७२ नहीं हैं।

सकलवस्तु ग्राहक प्रमाण, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ॥१७७॥

टिप्पण-परिष्ठिद्वचते=निश्चयते । तत्त्व=स्वरूप । तद्वेघा सविकत्पेतरभेदात् ॥१७८॥ सविकल्प मानसं तच्चतुर्विघम् मतिश्रुताविघमनःपर्यय-रूपम् ॥१७६॥

निविकल्प मनोर्राहत केवलज्ञानम् ॥१८०॥

श इति प्रमार स्य ग्युत्पत्ति ॥

प्रभागोन वस्तुसगृहीतार्थैकाशो नय, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा नय, नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन्स्व-भावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नय ॥१८१॥ स द्वेषा नविकल्पनिविकल्पभेदात् ॥१८२॥

। इति नयस्य व्युत्पत्ति ॥

प्रमाग्तनययोनिक्षेपण ग्रारोपण निक्षेपः स नामस्थापना-दिभेदेन चतुर्विघ ॥१८३॥

टिप्पण्—नामस्यापनादिभेदेन = नामस्यापनाद्रव्यभावभेदेन । नामस्यापनाद्रव्यभावतस्तन्त्यासरिति सूत्रणात्। स्तद्गुणे वस्तुनि संव्यवद्दारार्यं पुरुषाकाराश्चियुव्यमान सञ्चाकर्म नामोध्यते। काष्ठ-पुस्तिवत्रकर्मास्त्वनिस्तेपादिषु सोऽयमिति स्वाप्यमाना स्थापना। गुणे द्रोध्यते गुणान द्रोध्यतीति वा द्रव्य। वर्तमानं तत्पर्यायोपस्तिस्तं द्रव्य भावः। तथ्या मामजीवः, स्थापनोजीवो, द्रव्य-जीवो, भाव-न्नीवः। इति चतुर्घा जीवशब्दार्थो नयस्यते। तथा चोक्त गाक्क-

णामजिएा जिल्लाम, ठव्लजिए। पुर जिल्लंदपहिमाची। जिग्रजीवा मावजिग्रा समवसरणत्या॥ दञ्बजिएा ।। इति निष्ठेपस्य म्यूत्पत्तिः ।।

द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः ॥१८४॥ शुद्धद्रव्यमेवार्थं प्रयोजनमस्येति शुद्धद्रव्यार्थिकः ॥१८४॥ प्रशुद्धद्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति प्रशुद्धद्रव्यायिकः

1185611

सामान्यगुर्णादयोऽन्वयरूपेण द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति ग्रन्वयद्रव्यार्थिक. ॥१८७॥

टिप्पण-स्वभावयुक्तमपि द्रव्य, गुणयुक्तमपि द्रव्य इत्युच्यते पर्याययुक्तमपि द्रव्य इत्युच्यते श्रत. कारणात् द्रव्यत्वाक्जातिः कुत्रापि-नायाति, तथापि स्वभावविभावत्वेन श्रातिस्वभावः नास्तिस्वभावः नित्यस्वभावेत्यादि अनेकस्वभावान् एकद्रव्यस्वरूपेण् प्राप्य भिन्नभिन्न-नाम ज्यवस्थापर्यात इति अन्वयद्रव्यार्थिकः। [यह टिप्पण अजमेर की प्रति प्रष्ठ १३।१ पर है]

सामान्य = जीवत्वादि । गुणाः = ज्ञानाद्यः । [सूत्र व यह टिप्पण श्रजमेर प्रति ४४० के अनुसार 🚺

स्वद्रव्यादिग्रह्णमर्थे प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्यादिग्राहकः ॥१८८॥

परद्रव्यादिग्रहरामर्थः प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्राहकः 1132511

# परमभावग्रहणमर्थं प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहकः

1103911

### ।। इति इव्यापिकस्य व्युत्पत्ति ।।

पर्याय एवार्थ प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिक ॥१६१॥
भनादिनित्यपर्याय एवार्थ प्रयोजनमस्येत्यानादिनित्यपर्यायाधिक. ॥१६२॥

टिप्पण -- अनादिनित्य पर्यायाधिको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो मेर्वादि.।

सादिनित्यपर्याय एवाये प्रयोजनमस्येति सादिनित्य-पर्यायार्थिक. ॥१६३॥

टिप्पण-सादिनित्यपर्यायाधिको यथा सिद्धजीवपर्यायो नित्यः। शुद्धपर्याय एवार्थ प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायाधिक.

1188811

मशुद्धपर्याय एवार्थ प्रयोजनमस्येति अशुद्धपर्यायाथिकः

1123911

### ।। इति पर्यायाभिकस्य ब्युत्वलि ।।

नैक गच्छतीति निगम , निगमीविकल्पस्तत्रभवो नैगम
॥१६६॥

प्रभेदरूपतया वस्तुजात सगृह्णातीति संग्रह. ॥१६७॥
टिप्पण-वस्तुजात = वस्तुसमृह।

सग्रहेण गृहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तुव्यवह्रियत इति व्यवहार ॥१६८॥

ऋजु प्राजल सूत्रयतीति ऋजुसूत्र ॥१६६॥
टिप्पण-प्राजल=अनकं। सूत्रयति=गृहाति।
शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दः
शब्दनय ॥२००॥

परस्परेणाभिरूढा समभिरूढाः। शब्दभेदेऽप्यर्थभेदोनास्ति.। यथा शक्र इन्द्र पुरन्दर इत्यादय समभिरूढा ॥२०१॥ टिप्पण—हृद्याः प्रसिद्ध ।

एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येव भूत ॥२०२॥

टिप्पण - एवमित्युक्ते कोऽर्थ १ क्रियापधानत्वेनेति विशेषणप्।

प्रामे वृद्धे विटपे शास्ताया तत्त्रदेशके काये क्एठे चरौति शकुनिर्यथा

क्रमो नेगमादीनाम्। नेगमादिनयान।सुदाहरणरूपेणेय आर्या।

शुद्धाशुद्धनिक्चयौ द्रव्यायिकस्य भेदौ ॥२०३॥
स्रभेदानुपचारितया वस्तुनिक्चीयत इति निक्चय ॥२०४॥
भेदोपचारितया वस्तुव्यविह्नयत इति व्यवहार ॥२०४॥
टिप्पण—भेदापचारतया=भिन्नत्वस्योपचारतया।
गुरागुणिनो. सज्ञादिभेदात् भेदकः सद्भूतव्यवहारः ॥२०६॥
स्रन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपरामसद्भूतव्यवहारः ॥२०७॥

टिप्पण-अन्यत्र = पुद्गलादौ । धर्मस्य = स्वभावस्य । अन्यत्र = जीवादौ । ग्नसद्भूतव्यवहार एवोपचारः, उपचार।दप्युपचारं यः करोति स उपचरितासद्भूतव्यवहारः ॥२०८॥

गुरागुरिएनो पर्यायपर्यायिएो स्वभावस्वभाविनो कारक-कारिकराभेर्नेद सद्भूतव्यवहारस्यार्थ ॥२०६॥

टिप्पण्—वध्णस्वभावः, ऋग्नि स्वभावी । सृत्पिंडस्य शक्तिविशेषः कारकः । सृत्पिंडस्तु कारकी ।

१. द्रव्ये द्रव्योपचारः, २ पर्याये पर्यायोपचारः, ३ गुरो गुराोपचार, ४ द्रव्ये गुराोपचार, ५ द्रव्ये पर्यायो-पचार, ६. गुराो द्रव्योपचार, ७ गुराो पर्यायोपचारः, ५. पर्याये द्रव्योपचार, ६ पर्याये गुराोपचार इति नवविघो-पचार भ्रसद्भूतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्य ।।२१०।।

टिप्पण नवोपचारनयानामसद्भूतव्यवहारार्थानां स्वरूपविवरणं तिष्ट्यते । १. पुद्गले जीवोपचार, स पुद्गल पकेन्द्रिय जीवः, ईष्ट्रशो यदा प्रोच्यते तदा विजातिद्रव्यपुद्गले विजातिद्रव्यजीवस्यारोपणं कियते स असद्भूतव्यवहारो होयः अय द्रव्ये द्रव्योपचार. । २. अस्मि-अस्य प्रतिबिन्व वर्तते, यदेष्टशमुच्यते तदा स्वजातिपर्याय प्रतिबिन्व स्वजातिपर्यायप्रतिबिन्वतपुरुषादिपर्यायारोपण विषीयते, स्फाटिके-ऽन्यपर्यायप्रतिबिन्वतपुरुषादिपर्यायारोपण विषीयते, स्फाटिके-ऽन्यपर्यायप्रतिबिन्वतपुरुषादिपर्यायारोपण विजाति गुण्-श्चाने विजातिगुण्मूर्तस्यारोपण कियते, सोऽसद्भूतव्यवहारो होय, अय पर्याये पर्यायोपचारः । ३. मूर्त मतिह्यान यदेष्टशमुच्यते तदा विजाति गुण्-श्चाने विजातिगुण्मूर्तस्यारोपण कियते, सोऽसद्भूतव्यवहारो होय, अय गुणे गुणोपचार । ४ होयो जीवोऽजीव यदेष्टशमुच्यते तदा जीवेऽजीवे ह्यानोपचारः प्रोक्त । तत्र स्वजातिद्रव्ये विजातिद्रव्ये च स्वजातिविजातिगुण्स्यारोपण् सोऽसद्भूतव्यवहारो होयः, अय द्रव्ये गुणोपचार । ४ परमाणु बहुप्रदेशी, यदेष्टश प्रोच्यते, तदा स्वजाति

द्रव्यपरमाणुपुद्गले स्वजातिविभावपर्यायो बहुषदेशी तस्यारोपण सोऽसद्भूतव्यवहारो झेयः, अयं द्रव्ये पर्यायोपचारः। ६ इवेतः प्रासादः, यदेहरामुच्यते तदा स्वजातिगुण इवेते स्वजातिद्रव्यप्रासाद-स्यारोपण क्रियते सोऽसद्भूतव्यवहारो झेयः, अयः गुणे द्रव्योपचारः। ७. झाने परिणमति सति झान पर्यायान् गृह्याति, यदेहरामुच्यते, तदा विजातिगुणे विजातिपर्यायारोपणः, सोऽयमसद्भूतः व्यवहारो नोष्यः, प्रय गुणे पर्यायोपचारः। ५ स्थूलं स्वच प्रेत्य पुद्गलद्रव्यमिद् यदे-हरामुच्यते, तदा स्वजातिविभाव पर्याये स्वजाति द्रव्यारोपणः, सोऽसद्भूत व्यवहारो झेयः, अयं पर्याये द्रव्योपचारः। १. अस्यदेहो ह्रपवानः, यदेहरा प्रोच्यते, तदा स्वजातिपर्याये स्वजातिगुणारोपणः विहितः, सोऽयमसद्भूतव्यवहारः, अत्र पर्याये गुणोपचारः। इति नवघोपचारनयो व्यास्यातः।

पर्यायेपयायोपचार = यथा घटपर्याये ज्ञानमिति कथन। द्रव्ये गुणोपचार = स्वतः जीवस्य कथन। द्रव्ये पर्यायोपचार = नरनार-कादि पर्याय । गुणे द्रव्योपचार = ज्ञानगुणविषे क्षेयकथन।

उपचार. पृथग् नयो नास्तीति न पृथक् कृतः ॥२११॥ मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते ॥२१२॥

टिप्पण्—सिंहो माणवकः, इत्यत्र मुख्यत्वेन सिंहाभावः देवचारः।
अत्र कोपि प्रश्न करोति—देपचारनयः कथ भिन्नः उक्तः, व्यवहारस्यैवभेदोऽय तस्माद् व्यवहार एव वक्तव्यः १ तत्रोत्तर दीयते—उपचार कथनेन विना कस्यैककार्यस्य सिद्धिनं भवति । पुनक्पचारस्तत्र विधीयते। यत्र मुख्यवस्तुनोभावो भवेत् च प्रयोजन निमित्तमुप-लभ्योपचार प्रवर्तनं क्रियते। सोप्युपचार सम्बन्ध विना न भवति। स सम्बन्धो यथा परिणामपरिणामिनोः ज्ञानक्षेययोः, चारित्र

१ बूदी व ग्रजमेर की प्रति से।

२ नया मदिर, दिल्ली की प्रति न॰ मा १४ (स)।

चर्यावतोः, श्रन्ययोरिप बहुतरयो सम्बन्ध सत्यासत्यार्थो भवति । एवमुपचरितासद्भूतव्यवद्दार प्रवर्तन सपाद्यते । तत उपचरित नयो भिन्नः प्रोक्तः ।

सोऽपि सम्बन्धोऽविनाभाव , सश्लेष सम्बन्ध , परिगाम-परिगामिसम्बन्ध , श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्ध , ज्ञानज्ञेयसम्बन्ध । चारित्रचर्यासम्बन्धश्चेत्यादि सत्यार्थ ग्रसत्यार्थ सत्यासत्यार्थ-श्चेत्युपचरितासद्भूतव्यवहारनयस्यार्थ ॥२१३॥

### ग्रव्यात्वनयों का कथन---

पुनरप्यघ्यात्मभाषया नया उच्यन्ते ॥२१४॥ तावन्मूलनयो द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च ॥२१४॥ तत्र निश्चयनयोऽभेदविषयो, व्यवहारो भेदविषयः ॥२१६॥ टिप्पण्-श्रभेद विषयो क्षेय यस्य स निश्चयनय । भेदेन क्षातु योग्यः सो व्यवहारनयः ।

तत्र निश्चयो द्विविध शुद्धनिश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च ।।२१७ तत्र निरुपाधिकगुरगगुण्यभेद विषयक शुद्धनिश्चयो यथा केवलज्ञानादयो जीव इति ।।२१८॥

सोपाधिक विषयोऽशुद्धनिश्चयो यथा मतिज्ञानादयो जीव इति ॥२१६॥

टिप्पण-उपाधिना कर्मजनितविकारेण सह वर्तत इति सोपाधिः। व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च ॥२२०॥

तत्रैकवस्तुविषय सद्भूतव्यवहारः ॥२२१॥ टिप्पण--यथा वृत्त एक एव तल्लग्ना शास्ता भिन्नाः; परन्तु वृत्त एव तथा सद्भूतव्यवहारो गुणगुणिनोर्भेद कथनम् ।

भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहारः ॥२२२॥ टिप्पण-एकस्थाने यथा एडकास्तिष्ठन्ति परन्तु पृथक् पृथक् तथा श्रसद्भूतव्यवहार ।

तत्र सद्भूतव्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात् 1177311

सोपाधिगुरागुरागोर्भेदविषयः उपचरितसद्भूत-व्यवहारो यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः ॥२२४॥ टिप्पल - श्रशुद्रगुलगुलिनोः भेदकथनगुपचरितसद्भूतव्यवहारः।

निरुपाधिगुर**णगुरिएनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्**भूतव्यवहारो

यथा जीवस्यकेवलज्ञानादयो गुर्गाः ।।२२५।।

टिप्पण-शुद्धगुण्युणिनोः भेद्भथनमनुपचरितसद्भृतव्यवहारः।

ग्रसद्भूतव्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात् 1177411

तत्र सश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरिताधद्भूत-व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति ।।२२७॥

सक्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२८॥

।। इति सुसबोबार्यमालापपद्धतिः भीमव्वेषसेनविरचिता परिसमाप्ता ।।

तेतीस व्यंजनाए सत्तावीस स्वरा तहा भिएया। चत्तारिय योगवाद्दा चउसद्दी मृत वस्लाउ॥

#### श्री ब्राचायं-देवमेन-विरचित

# **ऋालापपद्धतिः**

मगलाचरण पूर्वक प्रथकार की प्रतिज्ञा-

गुगाना विस्तर वक्ष्ये स्वभावाना तथैव च । पर्यायागा विशेषेण नत्वा वोर जिनेश्वरम् ॥१॥

श्चन्वयार्थ—(वीर जिनेश्वर) विशेष रूप से मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले बीर जिनेश्वर को ग्रर्थात् श्री महावीर भगवान को (नत्वा) नमस्कार करके (ग्रह) मैं देवसेनाचार्य (गुर्गाना) द्रव्यगुर्गो के (तर्यंव च) ग्रीर उसी प्रकार से (स्वभावाना) स्वभावों के तथा (पर्यापागा) पर्यायों के भी (विस्तर) विस्तार को (विशेषेगा) विशेष रूप से (वश्ये) कहता हूँ। श्रर्थात् गुर्गा, स्वभाव ग्रार पर्यायों के स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्गान करता हूँ।

विशेषार्थ —यह मगलरूप क्लोक देशामर्थक होने से मगल, निमित्त, हेतु, परिमारा, नाम भीर कर्ता इन छह भिवकारो का सकारता प्ररूपण किया जाता है। कहा भी है—

मगल-शिमित्त-हेऊ परिमास साम तह यकतारं। वागरिय छ पि पच्छा वक्खासाउ सत्थमाहरियो'॥

मगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम भौर कर्ता इन छह भविकारो का क्याख्यान करने के पश्चात् भाचार्य शास्त्र का क्याख्यान करे।

१ घनल पु०१ पृ०७।

मग-शब्दोऽयमुदिष्ट पुरुवार्थस्याभिषायकः। तरुलातीत्युच्यते सद्भिमंङ्गल मङ्गलार्थिभिः॥ पापं मलमिति श्रोक्तमुपचार-समाभयात्। तद्धि गालयतीत्युक्त मङ्गल परिडतैर्जनै ॥

यह मग शब्द पुष्यरूप ग्रयं का प्रतिपादन करने वाला माना गया है, उप पुष्य को जो लाता है उसे मगल के स्क्युक सत्पुरूप 'मगल' कहते हैं।

उपचार से पाप को भी मल कहा है। इसिनये जो उसका गानन सर्थात् नाश करना है उसे भी पण्डितजन 'मगल' कहते हैं।

मगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्यारा, भद्र भौर सौस्य इत्यादि मगत्र के पर्यायवाची नाम हैं।

> आदौ मध्येऽवसाने च मङ्गल भाषित बुचैः। तिजनेन्द्रगुणस्तोत्रं तद्विध्नप्रसिद्धये॥

विद्वान् पुरुषो ने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कार्य के झादि, मध्य भीर प्रन्त में मगल करने का विधान किया है। वह मगल निर्विष्न कार्यसिद्धि के लिये जिनेन्द्र भगवान् के गुणो का कीर्तन करना ही है।

यदि यह कहा जाय कि जिनेन्द्र भगवान् के गुर्गों का कीर्तन तथा नमस्कार व्यवहारनय का विषय है और गुम परिग्राम रूप होने से माम पुष्य-बन्म का ही कारण है, यत मगल नही करना चाहिये— तो ऐसा कहना ठीक नही है क्योंकि गीउम स्वामी ने व्यवहारनय का बाध्यय लेकर 'कृति' बादि बौबीस धनुयोगद्वारों के बादि मे 'गुमो जिग्गागु' इत्यादि रूप मे मगल किया है। यदि कहा जाय कि व्यवहारनय बसत्य है— सो भी ठीक नही है, क्योंकि उसमे व्यवहार का बनुसरण करने वाले शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। ग्रत जो व्यवहारनय बहुत जीवों का धनुग्रह करने वाला है

१ घवल पु०१ पृ०३३। २ घवल पु०१ पृ०३४। ३ घवल पु०१ पृ•३१। ४ घवल पु०१ पृ०४१।

उसी का ग्राश्रय करना चाहिये ऐसा ग्रपने मन मे निश्चय करके गौतम स्यविर ने चौबीस ग्रनुयोगद्वारो के ग्रादि मे मगल किया है।

यदि कहा जाय कि पुष्य-कर्म के बाधने के इच्छुक देशव्रतियों को मगल करना युक्त है, किन्तु कर्मों के क्षय के इच्छुक मुनियों को मगल करना युक्त नहीं है— तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि पुष्य-बंध के कारणों के प्रति उन दोनों (मुनि व श्रावक) में कोई विशेषता नहीं हैं। श्रर्थात् पुष्य-बंध के कारण भूत कर्मों को जैसे देशवती श्रावक करता है वैसे ही मुनि भी करता है, मुनि के लिये उनका एकान्त निषेष नहीं है। यदि ऐसा न माना जाय तो जिस प्रकार मुनियों को मगल के परित्याग के लिये कहा जा रहा है उसी प्रकार उनके (मुनि के) पुष्य-बंध के कारण सराग-सयम का भी निषेध होगा। यदि कहा जाय कि मुनियों के सराग-सयम के परित्याग का प्रसग प्राप्त होता है तो होग्रो, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मुनियों के सरागसयम के परित्याग का प्रसग प्राप्त होता है तो होग्रो, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मुनियों के सरागसयम के परित्याग का प्रसग प्राप्त होने से उनके मुक्तिगमन के श्रमाव का भी प्रसग प्राप्त होता है।

यदि कहा जाय कि सराग-सयम गुण्-श्रेणी निजंरा का कारण है, क्योंकि उससे बच की अपेक्षा कर्मों की निजंरा असख्यातगुणी होती है, अत सराग-सयम में मुनियो की प्रवृत्ति का होना योग्य है, किन्तु अरहत को नमस्कार रूप मगलाचरण करना योग्य नहीं है— तो ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिये, क्योंकि अरहत नमस्कार भी तत्कालीन बच की अपेक्षा असख्यात-गुणी कर्म-निजंरा का कारण है। इसलिये सरागसयम के समान अरहत-गुण-कीर्तन व नमस्कार में भी मुनियों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। कहा भी है—

भरहतण्मोक्कारं भावेण य जो करेदि पयडमदी। सो सञ्बद्धकसमोक्खं पावश अचिरेण कालेण्।

१. जयभवत पु० १ पृ० ८। २ जयभवत पु०१ पृ० ८। ३ जयभवत पु०१ पृ०६।

जो विवेकी जीव भावपूर्वक श्ररहत को नगस्कार करता है वह भित-शीघ समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है।

यदि कोई कहे कि शुभ उपयोग से कर्मों का नाश होता है, यह बात ध्रसिद्ध है— सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि शुभ धौर शुद्ध इन दोनों परि-रामों से कर्मों का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो नहीं सकता ।

निमित्त का कथन---

### छद्दव्वणवपयत्ये सुयगाणाइच्च-दिप्पतेषण् । परसतु भव्वजीवा इय सुय-रविणो हवे ददयो ॥

मध्य जीव श्रृतज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से छह द्रव्य ग्रीर नव-पदार्थों को भली माति जानें, इस निमित्त से श्रृतज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुगा है ग्रयीत् श्रालापपद्धति नामा ग्रन्य की रचना हुई है।

हेतु (फल) का कथन — श्रज्ञान का विनाश, सम्यक्तान की उत्पत्ति, देव-मनुष्यादि के द्वारा निरन्तर पूजा का होना और प्रत्येक समय मे असंख्यात-गुरिंगत श्रेणीरूप से कर्मों की निर्जरा का होना साक्षास्प्रत्यक्ष फल है।

> जियमोहिषणजलणो बरुणाणतमवयारित्णयरको। कम्ममलकलुसपुसको जिल्वयणमिवीवही सुहयो॥

यह जिनागम जीव के मोहरूपी इत्थन को भस्म करने के लिये झिन के समान है, भ्रञ्जानरूपी भत्थकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, कर्म-मल प्रचाद द्रव्य-कर्म और कर्मकलुष प्रचाद माव कर्म को मार्जन करने वाला समुद्र के समान है और परम सुभग है।

> शब्दास्पदप्रसिद्धि पदसिद्धेरर्थनिर्णयो अवति । श्रयोत्तरवज्ञानं तत्वज्ञानात्पर श्रेयः॥

शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उपके धर्य का निर्ण्य

१ जयधनल पु०१ पृ०६। २. भवल पु०१ पृ०५५। ३ धवल पु०१ पृ०५६। ४ धवल पु०१ पृ०१०।

होता है। अर्थ-निर्णंस से तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से परमकल्याण होता है। इस कथन से उन लोगो के मत का खण्डन हो जाता है जो शास्त्र को

इस कथन स उन लागा के मत का संपंदन है। जाता है जा तारन न ज्ञान में निमित्त न मानकर यह कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है।

परिमास की ब्यास्था—अक्षर, पद आदि की अपेक्षा परिमास संस्थात है और तद्वाच्य विषय की अपेक्षा परिमास अनन्त है।

नाम-इस शास्त्र का नाम श्रानापपद्धति है।

कर्ता— प्रयंकर्ता भीर ग्रन्थकर्ता के मेद से कर्ता दो प्रकार का है। श्री १००६ महाशीर तीर्थंकर ग्रयंकर्ता हैं। श्री १०८ गौतम गए। घर द्रव्य-श्रुत के कर्ता हैं। श्री गौतम स्वामी, लोहाचार्य भीर जम्बू स्वामी ये तीन मनुबद्ध केवली हुए। इनके पश्चात् परिपाटी कम से पाच श्रुतकेवली हुए। इसके पश्चात् कान हीन होता गया, किन्तु वह ज्ञान परम्परा से श्री १०८ देवसेन भावार्य को प्राप्त हुआ, लिल्होने इस भावापपद्धति शास्त्र की रचना की है। इससे उस न्या के प्राप्त हुआ, तिल्होने इस भावापपद्धति शास्त्र की रचना की है। इससे उस न्या के प्राप्त का कर्तानहीं हो सकता है।

इस प्रकार मगल, निमित्त, हेतु परियागा, नाम ग्रौर कर्ता का व्यास्थान समाप्त हमा।

## भालापपद्धतिर्वचनरचनाऽनुक्रमेण नयचकस्योपरि उच्यते ॥१॥

शभ्दार्य---(मालाप) शब्दोच्चारण मर्थात् बोलचाल। (पद्धित) रीति या उग। (नयचक) सम्यकान के भ्रवयब रूप नय ताका समूह।

सूत्रार्थ - बचनो की रचना के कम के धनुसार प्राकृतमय नयचक नामक धास्त्र के भाषार पर से भासापपद्धति की (मैं देवसेनाचार्य) कहता ह ।

भर्यात् इस भालापपद्धति शास्त्र की रचना प्राकृत-नयचक अथ के भाधार पर हुई है।

### साच किमर्थम् ? ॥२॥

सूत्राथ -- इस बाल। पपद्धति ग्रथ की रचना किस लिये की गई है ?

### द्रव्यलक्षरासिद्धचर्षम् स्वभावसिद्धचर्थञ्च ॥३॥

सूत्रार्थ--- द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिये और पदार्थों के स्वभाव की सिद्धि के लिये इस ग्रथ की रचना हुई है।

### द्रव्याणि कानि ? ॥४॥

सूत्रार्थ--द्रव्य कीन हैं ?

जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशाकालद्रव्याणि ।।५॥

सूत्रार्थ--जीव, पुद्गल, घर्म, ग्रघर्म, ग्राकाश ग्रीर काल ये खह द्रव्य हैं।

विशेषार्थ---- जीव द्रव्य उपयोगमयी भयवा चैतन्यमयी है। वह ससारी भीर मुक्त दो प्रकार का है। ससारी जीव त्रस भीर स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं।

स्पर्श, रस, गघ भौर वर्ण जिसमे पाये जावें वह पुद्गल द्रव्य है। जो जीव भौर पुद्गल इन दो द्रव्यों को चलने में सहकारी कारण हो, जिसके बिना जीव और पुद्गल की गित नहीं हो सकती, वह धमं द्रव्य है। जैसे, मछ्छियों के चलने में जल सहकारी कारण होता है—जहा तक जल होता है वही तक मछ्छियों का गमन होता है। मछ्छियों में गमन की शक्ति होते हुए भी जल के भ्रभाव में मछ्छियों का गमन नहीं होता है भर्यात् जल से भागे मछ्छियों पृथ्वी पर गमन नहीं कर सकती हैं। इसीलिये धमं द्रव्य का लक्षण गितहेतुत्व कहा गया है। जहा तक धमं द्रव्य है, वहा तक ही लोका-काश है। लोक भौर धलोक के विमाजन में धमंद्रव्य कारण है। कहा भी है—

लोयालोयविभेय गमणं ठाण च जाण हेदूहि। जद्द गिहि ताण हेऊ किह लोयालोयववहार ॥१३४॥

[नद नक]

जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारए हो वह अधर्म इब्य है। जैसे, पथिक को ठहरने मे खाया सहकारी कारए। है। इसके प्रदेख भी धर्म द्रव्य के समान हैं। को समस्त प्रव्यों को अवगाहन देवे वह आकाश द्रव्य है। क्षेत्र की अपेक्षा आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से बढा है, सवं-व्यापी है, इसलिए यह समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है। अन्य द्रव्य भी परस्पर अवगाहन देते हैं, किन्तु सर्व-व्यापी नहीं होने से वे समस्त द्रव्यों को अवगाहन नहीं दे सकते, इसीलिये अवगाहनहेतुत्व आकाश द्रव्य का लक्षण कहा गया है। धर्म-द्रव्य के अभाव के कारण अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं जाता है। इसिसे वह किसी को अवगाहन नहीं देता है। फिर भी उसमें अवगाहन शान की शक्ति है। इस प्रकार अलोकाकाश में भी अवगाहन-हेतुत्व लक्षण घटित हो जाता है। इससे, कार्य होने पर ही निमित्त कारण कहलाता है, इस सिद्धान्त का सण्डन हो जाता है। निमित्त अपने कारणपने की शक्ति से निमित्त कहलाता है।

जो द्रव्यों के वर्तन में सहकारी कारण हो वह कालद्रव्य है। काल के अभाव में पदार्थों का परिरामन नहीं होगा। परिरामन न हो तो द्रव्य व पर्याय भी न होगी। सर्वे भून्य का प्रसग आयेगा।

द्रव्य का लक्षरा---

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥६ौ।

सूत्रायं-द्रब्य का लक्षण सत् है।

उत्पादव्ययघीव्ययकः सत् ॥७॥

सूत्रार्थ-जो उत्पाद, व्यय भीर ध्रौव्य से मुक्त है वह सत् है

१ सर्वार्यसिद्धि घ० १। २ 'कालामावे न मावाना परिगामस्त-वंतरात्। न द्रव्य नापि पर्य्याय सर्वामाव प्रसज्यते।।' (नियमसार गाया ३२ की टीका मे उद्घृत)। ३ तत्वार्यसूत्र घ० १ सूत्र २६। ४. तत्वार्यसूत्र घ० १ सूत्र ३०।

उत्पाद नहीं होता किन्तु 'झूबरूप से' स्थिर रहता है इसिलये उसे झूब कहते हैं। जैसे, पिण्ड घीर घट शबस्या में मिट्टी का शन्यय बना रहता है। (सर्वार्यसिद्धि)।

।। इति द्रव्याधिकार ।।

# गुर्गाधिकार

गुलो का कथन प्रारम्भ होता है। लक्षसाानि कानि ?।।८।।

सूत्रार्थ—द्रव्यों के लक्षण (गुरा) कौन-कौन से हैं ? विशेषार्थ—लक्षण, शक्ति, धर्म, स्वभाव, गुरा धौर विशेष ये सब एक 'गुरा रूप' धर्य के वाचक हैं।'

"व्यक्तिकी एवं वस्तुष्यावृत्तिहेतुर्लक एम्"। धर्यात्—िमली हुई धनेक वस्तुधो मे से किसी एक वस्तु को पृथक् करने वाले हेतु को लक्षाए। कहते हैं।

मस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, मगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्वमचेतनत्वं, मूर्तत्वममूर्तत्व, द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः ॥६॥

सूत्रार्थ-प्यस्तित्व, वस्तुत्व, द्रब्यत्व, प्रमेयत्व, प्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, प्रचेतनत्व, प्रतेत्व, भौर समूर्तत्व ये द्रव्यों के दश सामान्य गुगा है।

विशेषार्थ---प्राकृत-नय चक मे भी कहा है---

द्वाण सहभूदा सामस्याविसेस दो गुणा योया। सञ्वेसि सामस्या दह भिष्या सोनस विसेसा॥११॥ भिरयत्त वत्थुत्त द्व्वत्तं पमेयत्त अगुरुनहृगुत्त । देसत्त चेद्याद्र मुत्तममुत्त वियागोह ॥१२॥

१ शक्तिनंद्यग्विशेषो धर्मो रूप गुगा-स्वमावश्च । प्रकृति शील चाकृति-रेकार्य वाचका शस्ट ।। २. न्यायदीपिका ।

### प्रत्येकमण्टौ सर्वेषाम ॥१०॥

सूत्रार्चे — इन दस सामान्य गुणो मे से प्रत्येक द्रव्य में भाठ-साठ गुण हैं भौर दो-दो गुण नहीं हैं।

जीव द्रव्य में भवेतनस्व भीर मूर्तस्य ये दो गुए। नहीं हैं। पुद्गल द्रव्य मे चेतनस्व भीर भ्रमूर्तस्व ये दो गुए। नहीं हैं। धर्मद्रव्य, भ्रधर्मद्रव्य, भाकाश-द्रव्य भीर कालद्रव्य इन चार द्रव्यों में चेतनस्व भीर मूर्तस्व ये दो गुसा नहीं हैं। इस प्रकार दो-दो गुएों को खोड़कर प्रत्येक द्रव्य में बाह-साठ मुखा होते हैं।

जीव मे शस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, श्रगुक्तचृत्व, प्रदेशत्व,

चैतनत्व भौर धमूतंत्व ये ग्राठ गुरा होते हैं।

पुद्गल द्रस्थ मे श्वस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, श्रगुरुलघृत्व, प्रदेशत्व, श्रचेतनत्व, मूर्तत्व ये बाठ गुरा होते हैं।

षर्मद्रन्य, अधर्मद्रव्य, धाकाशद्रव्य, कालद्रव्य इन चार द्रव्यो मे प्रस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलवृत्व, प्रदेशत्व, धचेतनत्व भौर प्रमूर्तत्व ये भाठ गुरा होते हैं।

भव द्रव्यों के विशेष गुर्णों को बतकाते हैं।

ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरसगन्धवर्णाः गतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्वमवगाहहेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं द्रव्याणा षोडश विशेषगृगाः ॥११॥

सूत्रार्थ — क्वान, दर्शन, सुख, बीयं, स्पर्ध, रेस, गन्ध, बेग्गं, गतिहेतुत्व, स्पितिहेतुत्व, धवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, धवेतनत्व, भूतंत्व, धमूर्तत्व ये द्रव्यो के सोलह विशेष गुण हैं।

विशेषार्य-जिस शक्ति के द्वारा भारमा पदार्थी को साकार जानता है, सो ज्ञान है।

भ्तार्य का प्रकाश करने वाला ज्ञान होता है। प्रथवा सद्भाव के निरुचय करने वाले घर्म को ज्ञान कहते हैं।

१ 'भूतार्थप्रकाशक ज्ञानम्। प्रथवा सद्भावविनिश्चयोपलम्भक ज्ञानम्।' (धवल प्०१ प्०१४२ व १४३)

:

जा ग्रह तिकालसिंहए द्व्यगुरो पञ्जष य बहुभेष । पच्चक्स च परोक्स अगोग गागो त्ति ग्रा वेति ॥

।।२१६।। [गो० जी० ]

जिसके द्वारा जीव त्रिकाल-विषयक समस्त द्वव्य, उनके गुए। भौर उनकी भनेक प्रकार की पर्यायों को प्रत्यक्ष भौर परोक्ष रूप से जाने सो ज्ञान है। वहिमुंस चित् प्रकाश को ज्ञान माना है।

अन्तर्मुं ल चित् (चैतन्य) दर्शन है। जो आलोकन करता है, वह धालोक या आत्मा है तथा वनंन अर्थात् व्यापार सो वृत्ति है। आलोकन अर्थात् आत्मा की वृत्ति (व्यापार) सो आलोकन-वृत्ति या स्वसवेदन है और वही दर्शन है। यहा पर 'दर्शन' शब्द से लक्ष्य का निर्देश किया है। अथवा प्रकाश-वृत्ति दर्शन है। 'प्रकाश' ज्ञान है। उस प्रकाश (ज्ञान) के लिए जो आत्मा का व्यापार सो प्रकाश-वृत्ति है और वही दर्शन है। विषय और विषयी के योग्य देश में होने की पूर्वावस्था दर्शन है। '

ज सामरणं गइण, भावाण खेव कट्टु श्रायार।

श्रविसेसिकण अत्थे दसगमिदि भएगादै समये॥४८२॥ गो जी.

सामान्य विशेषात्मक वाह्य पदार्थों को अलग-अलग भेदरूप से प्रहरण नहीं करके जो सामान्य दहरा (आत्मग्रहरा) अर्थात् स्व-रूप (निजरूप) मात्र का अवभासन होता है उसको परमागम मे दर्शन कहा है। अथवा, सामान्य अर्थात् ग्रात्मा के ग्रहरा को दर्शन कहते हैं।

१ धवल पु० १ पृ० (४४ । २ धवल पु० १ पृ० १४४ । ३ 'म्रालोकत इत्यालोकनमात्मा, वर्तन वृत्ति , म्रालोकनस्य वृत्तिरालोकनवृत्ति स्वसवेदन, सद्दर्शनमिति लक्यनिर्देश । प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनम् । प्रकाशो झानम्, तदर्थमात्मनो वृत्ति प्रकाशवृत्तिस्तद्दर्शनम् । विषयविषयिसपातात् पूर्वावस्था दर्शनमित्ययं ।' (धवल पु० १ पृ० १४८) । ४ "मावाना सामान्यविशेषात्मकवाह्मपदार्थाना माकार भेदमह्णमकृत्वा यत् सामान्यम्रह्णा स्वरूप-मात्रावभासन तद्शनमिति परमागमे मण्यते ।" (जी० प्र० टी०), सामान्यम्रह्णामात्मम्रह्णा तद्श्वनम् । (वृ० प्र० स०) ।

जो स्वामाविक भावों के मानरण के विनाश होने से भारमीक शान्तरस प्रथवा भानन्द उत्पन्न होता है वह मुख है। पुल का लक्षण भना-कुलता है। स्वमाव प्रतिषात का मभाव सो सुख है। मोहनीय कमं के उदय से इच्छारूप माकुलता उत्पन्न होती है सो ही दुल है। मोहनीय कमं के नाथ होने से माकुलता का भी मभाव हो जाता है भीर भारमीक परम-मानन्द उत्पन्न होता है, वही सुख है।

वीर्य का मर्थ सक्ति है। वीर्य, बल भीर सुक ये सब एकार्यक सम्मद हैं। जीव की सक्ति को बीर्य कहते हैं। घारमा में मनन्त बीर्य है किन्तु भ्रतादि कान से उप भ्रतन्त शक्ति को वीर्यान्तराय कर्म ने चात रखा है। उसके सयोपशम से कुछ बीर्य प्रकट होता है।

बो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है भीर जो स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है। जो सू वा जाता है वह गन्ध है। बो देसा जाता है वह वर्श है। को मल, कठोर, हल्का, भारी, ठडा, गमं, स्निग्ध, स्था के भेद से स्पर्श माठ प्रकार का है। तीता, कडुधा, खट्टा, मीठा, भीर कसैसा के भेद से रस पाँच प्रकार का है। सुगन्ध और दुगंन्ध के भेद से दो प्रकार की गन्ध है। काला, नीला, पीला, सफेद और लाल के भेद से वर्श पांच प्रकार का है। ये स्पर्ध मादि के मून मेद हैं। वैसे प्रत्येक के सक्यात ध्रसक्यात और अनन्त भेद होते हैं।

जीव भीर पुद्गलों को गमन मे सहकारी होना गति-हेतुरव है। जीव भीर पुद्गलो को ठहरने मे सहकारी होना स्थिति-हेतुस्व है।

१ 'स्वभावप्रतिकूल्याभावहेतुक सौक्यम्।' (पचास्तिकाय गा० १६३ टीका)। २ 'ग्रनाकुलस्वैकलक्षण सौक्यम्।' (प्रवचनसार गा० १६ टीका)। ३ 'स्वभावप्रतिचाताभाव-हेतुक हि सौक्यम्।' (प्रवचनसार गा० ६१ टीका) ४. 'सौक्य च मोहलयात्।' (पग्रनन्दि ८।६, तत्त्वार्य वृत्ति ६।४४)। ५ 'वीर्य शक्तिग्रियर्थ ।'' (ग्रवल पु. १३ पृ० ३६०)। ६ 'वीर्य क्लं धुक्रमित्येकोर्य ।' (ग्रवल पु० ६ पृ० ७८)। ७ सर्वार्यसिद्धि २/२०। ८ सर्वार्यसिद्धि ४/२३।

समस्त द्रव्यों को धवकाश देना भवगाहन-हेतुत्व है। समस्त द्रव्यों के बर्तन मे सहकारी होना बर्तना-हेतुत्व है।

चेतनत्व, प्रचेतनत्व, पूर्तत्व, ध्रमूर्तत्व का स्वरूप सूत्र १ की टीका में कहा वा चुका है। चेतनत्व सबं जीवों में पाया जाता है इसिलये इसकी सामान्य गुणों में कहा है। किन्तु पुद्गल धादि द्रव्यों में नहीं पाया जाता इसिलये इसे विशेष गुणों में कहा है। ध्रचेतनत्व पुद्गल धादि पाँच द्रव्यों में पाया जाता है इसिलये सामान्य गुणों में कहा है, किन्तु जीव द्रव्यों में पाया जाता इसिलये विशेष गुणों में भी कहा है। मूर्तत्व सर्व पुद्गल द्रव्यों में पाया जाता इसिलये विशेष गुणों में भी कहा है। मूर्तत्व सर्व पुद्गल द्रव्यों में पाया जाता है इसिलये सूत्र १ में सामान्य गुणों में कहा है, किन्तु जीव, धर्म, ध्रधमं, धाकाश भीर काल द्रव्यों में नहीं पाया जाता है इसिलये विशेष गुणा वहा है। इसी प्रकार ध्रमूर्तत्व गुणा जीव, धर्म ध्रममं, धाकाश धीर काल इन द्रव्यों में पाया जाता है इसिलये सूत्र १ में सामान्य गुणा कहा है। (देक्को सूत्र १४)। प्राकृत नयचक में इन विशेष गुणों का कवन निम्न प्रकार है —

णाण दसण मुद्द सत्ति ह्नदसगषफास गमण्ठिदी।
बट्टणगाइण्डेडं मुत्तममुत्त खु चेदिण्डिद च ॥१३॥
बट्टबदु खाखदसणभेया सत्ति मुद्दस्स १इ दो दो।
वरण्रस पत्र गंवा दो फासा बट्ट खायख्वा॥१४॥

भाठ प्रकार का ज्ञान—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भविष्ठात, मनःपर्वयज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, विभयज्ञान। श्वार प्रकार का दर्धन— सक्षुदर्शन, भवक्षुदर्शन, भविषदर्शन, केवलदर्शन।

'द्यायोपशांमकी शक्तिः सायिकी चेति शक्ते होँ भेदौ।"

१ चेवसमचेदसा तह मुत्तममुत्तावि चरिम के मस्सिम समम्पा समाईसं ते वि विसेसा विजाईसा ।१६। [प्राकृत नवषक पृ० २१]

२ प्राकृत नवस्य पृ० २४।

भर्यात्—शक्ति के दो भेद हैं—क्षायोपशिमकी शक्ति भीर क्षायिकी शक्ति।

मुझ दो प्रकार का-इन्द्रिय जनित भौर भ्रतीन्द्रिय सुख । जीव भौर पुद्गल मे पाये जाने वाले विशेष गुर्गो की सख्या

प्रत्येकं जीव पुद्गलयोः षट् ॥१२॥

सूत्रार्थ—सोलह प्रकार के विशेष गुणों में से जीव भौर पुद्गल में छ -छ विशेष गुण पाये जाते हैं।

विशेषार्यं — जीव द्रव्य मे ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यं, चेतनत्व भीर भ्रमूतंत्व ये स्व विशेष गुरा पाये जाते हैं।

पुद्गल द्रव्य मे स्वर्श, रस, गव, वर्गा, मूर्तत्व, भौर भ्रचेतनत्व ये छ गुरा पाये जाते हैं।

धर्मादिक चार द्रव्यो मे पाये जाने वाले विशेष गुरा। की संख्या ---

इतरेषां (वर्माधर्माकाशकालाना) प्रत्येकं त्रयो गुएा।।१३॥

सूत्रार्थं — धमंद्रव्य, भ्राधमंद्रव्य, भ्राकाशद्रव्य भ्रौर कालद्रव्य इन चारो इच्यो मे तीन तीन विशेष गुरा पाये जाते हैं।

विशेषार्थं — धमद्रव्य मे गतिहेतुत्व, ममूर्तत्व मौर ग्रचेतनत्व ये तीन विशेष गुरा पाये जाते हैं।

मधर्म द्रव्य मे स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुरा पाये जाते हैं।

धाकाश द्रव्य मे धवगाहनहेतुत्व, धमूर्तत्व धौर धवेतनत्व ये तीनु विशेष गुरा पाये जाते हैं।

कालद्रव्य मे वर्तनाहेतुत्व, भ्रमूर्तत्व तथा भ्रचेतनत्व ये तीन विशेष कुण हैं।

आगे अनेतनत्व आदि चार गुएों को सामान्य गुएों तथा विशेष गुएों में क्यों कहा है, इस सङ्का का परिहार करते हैं ---

१ 'इन्द्रियजमतीन्द्रिय चेति सुस्रस्य द्वी मेदौ ।' [मा॰ नयचक पृ० २४]

ग्रन्तस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणा विजात्यपेक्षया त एव विशेषगुणाः ॥१४॥

सूत्रार्थ — अन्त के चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये चार गुरा स्व जाति की अपेक्षा से सामान्य गुरा तथा विजाति की अपेक्षा से विशेष गुरा कहे जाते हैं।

सूत्र ६, १० व ११ की टीका मे इसका विशेष कथन है।
।। इस प्रकार गुणाधिकार समाप्त हुआ।।

### पर्याय प्रधिकार

पर्याय का लक्षरा भीर उसके भेद---

गुराविकारा पर्यायास्ते द्वेषा भर्थव्यजनपर्यायभेदात् ॥१४॥

सूत्रार्य — गुराो के विकार को पर्याय कहते हैं। वे पर्यायें दो प्रकार की हैं--(१) ग्रायं पर्याय, (२) व्याजन पर्याय।

विशेषार्थं---परिगाम भर्यात् परिगामन को विकार कहते हैं। कहा भी है---

'परिएाम श्रह वियार ताण तं पन्जयं दुविह ॥'

[नयचक गाथा १७]

म्रर्थात् परिसाम या विकार को पर्याय कहते हैं मीर वे पर्यायें हो प्रकार की हैं।

'गुणुद्वारेणान्वयरूपायाः एकत्वप्रतिपत्तेर्निवधन कारणभूत गुण-पर्याय ॥' [पचास्तिकाय गावा १६ टीका]

श्रयात् गुर्णो के द्वारा श्रन्वयरूप एकता के झान का कारण जो पर्याय हो, वह गुर्णपर्याय है। जैसे, वर्णगुर्ण की हरी पीली श्रादि पर्याय होती हैं, हरएक पर्याय में वर्णगुर्ण की एकता का झान है, इससे यह गुरा पर्याय है।

ग्रर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षाण क्षाण मे नाश होने वाली तथा वचनो के भ्रागोचर होती है। क्यंजन पर्याय स्पूल होती है, चिरकाल तक रहती है, वचन के गोचर तथा खुग्नस्यों की दृष्टि का विषय भी होती है।

> सुहुमा अवायविसया खण्खश्णो अत्यपञ्जया दिहा। वजग्रपञ्जाया पुण् यूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥२४॥

वसुनन्दि श्रावकाचार]

ग्नर्थ — पर्याय के दो भेद हैं — ग्नर्थ पर्याय ग्नीर व्याजन पर्याय । इनमें ग्नर्थपर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती ग्नीर क्षण क्षण में नाश होती रहती हैं। किन्तु व्याजन पर्याय स्यूल है, शब्दगोचर है ग्नर्थात् शब्दों द्वारा कही जा सकती है ग्रीर चिरस्थायी है।

'तत्रार्थपर्याया सूहमाः ज्ञ्णज्ञियणस्तयाऽवाग्गोचरा विषया भवन्ति । व्यजनपर्याया पुनः स्थूलारिचरकालस्यायिनो वाग्गोचरा-रञ्जद्वास्यदृष्टिविषयारच भवन्ति । समयवर्तिनोऽर्थपर्याया भरवते चिरकालस्यायिनो व्यजनपर्याया भरवते इति कालकृतभेदः ।'

[पचास्तिकाय गाया १६ टीका]

भयं — मयं पर्याय सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नाश होने वाली है तथा वचन के मगोवर है। भीर व्यवन पर्याय स्थूल होती है, चिरकाल तक रहने वाली, वचनगोचर व मल्पज्ञानी को हिष्टगोचर भी होती है। भर्य पर्याय भीर स्थलन पर्यायों मे कालकृत मेद है क्योंकि समयवर्ती मर्थ पर्याय है भीर चिरकाल स्थायी क्यजन पर्याय है।

ज्ञानाएांव मे भी कहा है-

मूर्ती व्यजनपर्यायो बाम्मस्योऽनश्वरः स्थिरः। सूरम प्रतिस्राण्यंसी पर्यायश्यार्थसङ्गिकः।।६/४४॥

भ्रयं ---ध्यजनपर्याय मूर्तिक है, बचन के गोचर है, धनदवर है, स्चिर है भीर भ्रवंपर्याय सूक्ष्म है, अस्मिष्ठवसी है।

द्रव्य-पर्यायें भीर गुरा-पर्यायें दोनों ही भर्षपर्याय भीर व्यवनपर्याय के भेद से दो-दो प्रकार की होती हैं। इन पर्यायों का कथन सूत्रकार स्वय करेंगे। भरं-पर्याय के भेद प्रतिभेदों का कथन किया जाता है—

श्रयंपर्यायास्ते द्वेषा स्वभावविभावपर्यायभेदात् ।।१६।।

सूत्रायं—श्रयंपर्याय दो प्रकार की है—(१) स्वभावायंपर्याय (२) विभावार्यपर्याय ।

विशेषार्थ — स्वभावपर्याय सर्वंद्रव्यों मे होती है किन्तु विभावपर्याय जीव भीर पुद्गल इन दो द्रव्यों मे ही होती है, क्योंकि ये दो द्रव्य ही वध भवस्था को प्राप्त होते हैं '

मन्त्रायं सु विद्वारं दृष्यास प्रकास जिल्लाहिट ।
सन्त्रेसि च सद्दारं विन्मानं जीवपुद्गलाल च ॥१८॥
दृष्यगुणाल सद्दाना पञ्जायं तद्द विद्वानदो लोयं ।
जीवे जीवसद्दाना ते वि विद्वाना हु कम्मकदा ॥१६॥
पुगालदृष्ट्वे जो पुल विन्मान्नो कालपेरिको होदि ।
सो लिद्धरुक्ससिद्दो बचो खलु होइ तस्सेव ॥२०॥

[नयचक]

सर्यात्—जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्यों की स्वभावपर्याय भीर विभावपर्याय कहीं हैं। सर्वेद्रक्यों में स्वभाव पर्यायें होती हैं, किन्तु जीव भीर पुद्गलों में विभावपर्यायें भी होती हैं। द्रव्य भीर गुएगों में स्वभावपर्याय भी होती हैं भीर विभावपर्याय भी होती हैं। जीव में जीवत्वरूप स्वभावपर्यायें होती हैं भीर कर्मकृत विभावपर्यायें होती हैं। पुद्गल में विभावपर्यायें कालप्रेरित होती हैं जो स्मिग्ध व रूआगुण के कारण वश्रूप होती हैं।

कम्मोपाधिविविकाय परजाया ते सहाविभिद्दि भणिदा ॥' [नियमसार गाया १४]

भर्षात् — को पर्यार्थे कर्मोपाधि से रहित हैं वे स्वभावपर्यार्थे हैं। भर्षपर्याय का कथन---

भ्रगुरुलघुविकारा. स्वभावार्थपर्यायास्ते द्वादशघा षड्वृद्धि-रूपा षड्ढानिरूपा, मनन्तभागवृद्धिः मसस्यातभागवृद्धिः, संख्यातभागवृद्धिः, संख्यातगुणवृद्धिः, मसंख्यातगुणवृद्धिः, मनन्तगुणवृद्धिः, इति षड्वृद्धिः, तथा मनन्तभागहानिः, ममख्यातभागहानिः, सस्यातभागहानिः, संख्यातगुणहानिः, मसस्यातगुणहानिः, मनन्तगुणहानिः, इति षड्हानिः। एव षट्वृद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेयाः।।१७।।

सूत्रायं — अगुरुत्वचुगुरा का परिशासन स्वाभाविक अर्थपर्यायें हैं। वे पर्यायें बारह प्रकार की है, छ वृद्धिरूप और छ हानिरूप। अनन्तभाग वृद्धि, असस्यातभाग वृद्धि, सस्यातभाग वृद्धि, सस्यातभाग वृद्धि, सस्यातभाग वृद्धि, असस्यातगुरा वृद्धि, असस्यातगुरा वृद्धि, अनन्तभाग हानि, असस्यातभाग हानि, सस्यातभाग हानि, सस्यातगुरा हानि, असस्यातगुरा हानि,

विशेषार्थं — प्रत्येक द्रव्य में भ्रागमप्रमाण से सिद्ध भनन्त भविभागप्रतिच्छेद वाला भगुरुलघुगुण स्वीकार किया गया है। जिसका छ -स्थान-पतित
वृद्धि भीर हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। भत इन धर्मादि द्रव्यों का
उत्पाद-स्थय स्वभाव से होता रहता है।

प्राकृत नयचक मे स्वभावपर्याय का कथन निम्न प्रकार किया गया है— श्रमुरुलहुगा श्रम्मता, समय समय समुद्रभवा जे वि । द्वाम ते भिष्या, सद्दावगुणपञ्जया जामा ॥२२॥

श्रयीत् श्रमुरुलम् गुरा भनन्त भविभाग प्रतिच्छेद वाला है, उस भगुरुलम्-गुरा मे प्रति समय पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं। भगुरुलम् गुरा की पर्यायो

१ ''स्विनिमित्तस्तावदनन्तानामगुरुलघृगुरुणानामगमप्रामाण्यादम्युपगम्य-मानाना षद्स्यानपतितया वृद्धचा हान्या च प्रवतमानाना स्वमावादेतेषामु-त्पादो व्ययस्च।'' (सर्वार्यसिद्धि ४/७)

को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्यायें जाननी चाहियें।

प्रत्येक शुद्ध द्रव्य मे अनन्त गुए। होते हैं। उन अनन्त गुए। मे एक अगुरुल पुगुए। भी होता है जिसमे अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं। उस अगुरुल पुगुए। मे ही नियत कम से अविभाग-प्रतिच्छेदो की ६ प्रकार की वृद्धि और ६ प्रकार की हानि रूप प्रति समय परिए। मन होता रहता है। यह प्रति-समय का परिए। मन ही शुद्ध द्रव्यो की स्वभाव पर्यों है।

श्री पचास्तिकाय गाथा १६ की टीका मे श्री १०८ जयसेन झाचार्य ने भी कहा है—

''स्वभावगुरापयोया अगुरुत्तधुकगुराषट्हानिवृद्धिरूपा सर्वद्रव्य-सावारणा।"

'श्रगुरुलचुगुरा षट्हानि षट्वृद्धि रूप सर्व द्रव्यो मे साधारण स्वभाव गुरा पर्याय है।' इस ही ग्रथ मे श्रगुरुलचुगुरा का स्वरूप निम्न प्रकार बतलाया गया है—

सूदमा बागगोचरा. प्रतिच्रण वर्तमाना भागमप्रमाणाद्भ्युपगम्या भगुरुन्नघुगुणाः। सूदम जिनोदिततत्त्वं, हेतुभिनैव इन्यते। श्राज्ञासिद्ध त तद्रमाझ, नान्ययावादिनो जिना ॥

प्रयं — जो सूक्ष्म, बचन के भगोचर भीर प्रति समय मे पिरण्यामनशील भगुरु नचु नाम के गुण्य हैं, उन्हें भागमप्रमाण से स्वीकार करना चाहिये। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं वे हेतुभो प्रधीत् तर्क के द्वारा खण्डित नहीं हो सकते इसलिये जो सूक्ष्म तत्व हैं वे भाजा (भागम) से सिद्ध हैं, भत उनको प्रहुण करना चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान भन्यायावादी नहीं होते हैं। भर्यात् जिस प्रकार से कथन किया है उसी प्रकार से उन्होंने जाना है। भत वैसा ही पदार्थ है।

यद्यपि अगुरुलच्युगुण सामान्य गुण है, सर्व द्रक्यो मे पाया जाता है तथापि संसार अवस्था मे कर्म पर-तन्त्र जीवो मे उस स्वाभाविक अगुरुलच्यु-गुण का अभाव है। यदि कहा जाय कि स्वभाव का विनाश मानने पर जीव द्रक्य का विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी बात नहीं है धर्यात् अगुरुलघुगुए। के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन को छोडकर अगुरुलघुत्व जीव का लक्षए। नहीं है, खू कि वह आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। अनि काल से कमें नोकमें से बचे हुए जीवों के कमोंदय-कृत अगुरुलघुत्व है किन्तु मुक्त जीवों के कमें नोकमें की अरवन्त निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक अगुरुलघुगुए। का आविर्भाव होता है। वि

छ वृद्धि व हानि मे अनन्त का प्रमाण सम्पूर्ण जीव राशि, असस्यात का प्रमाण असस्यात लोक और सस्यात का प्रमाण उत्कृष्ट सस्यात जानना चाहिये।

मान लो धगुरुलच् गुरा के सविभाग-प्रतिच्छेदों का प्रमारा १२००० है भीर संस्थात का प्रमारा ३, संसच्चात का प्रमारा ३, संसच्चात का प्रमारा ४ है। १२००० को ४ का मान देने पर सब्ब २४०० प्राप्त होता है जो १२००० का धनन्तवा मान है। इस सनन्तवों मान क्य २४०० को १२००० में जोडने पर १४०० धनन्त भाग वृद्धि प्राप्त होती है। १२००० को धसंस्थात क्य ४ का भाग देने पर ३००० प्राप्त होता है जो संसस्थातवा मान है उस धसंस्थातवें भाग रूप ३००० को १२००० में जोडने पर (१२००० मे ३०००)=१४००० प्राप्त होता है जो संसस्थातवें भाग वृद्धि रूप है। १२००० को सस्थात रूप ३ का भाग देने पर ४००० प्राप्त होता है जो संस्थातवा मान है। इस संस्थातवें मान रूप ४००० को १२००० में जोडने

१ 'ससारावत्थाए कम्मपरततिम्म तस्साभावा रण च सहाविवरणसे जीवस्स विरासो, लक्खराविरणसे लाक्खविरणसस्स रणाङ्क्यत्तादो । रण च रणारण दसरो मुख्या जीवस्स प्रगुष्टलहुत्त लक्खरण, तस्स धायासादीसु वि उवलभा ।' (धवल पु०६ पृ० ५८)। २ 'मुक्त जीवाना कथमिति चेत् ? धनादिकमंनोकमंसम्बन्धाना कर्मोदयकृतमगुरुलघृत्वम्, तद्यत्यन्त विनिवृत्ती तु स्वभाविकमाविभंवति ।' (राजवातिक ध० ८ सूत्र ११ वातिक १२) ३ ववल पु०१२ पृ०१४१-१४७।

पर १६००० प्राप्त होता है जो सस्थातर्वे भाग वृद्धि रूप है। १२००० को सस्थातरूप ३ से गुराा करने पर ३६००० सस्थातगुरा वृद्धि प्राप्त होती है। १२००० को असस्थात रूप ४ से गुराा करने पर ४८००० असस्थातगुरा वृद्धि प्राप्त होती है। १२००० को अनन्तरूप ४ से गुराा करने पर ६०००० अनन्तगुरा वृद्धि प्राप्त होती है। थे ख वृद्धि हैं।

१२००० को मनन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० प्राप्त होता है जो मनन्तवा भाग है। इस मनन्तर्वे भाग रूप २४०० को १२००० में से घटाने पर (१२०००—२४००) १६०० प्राप्त होते हैं जो मनन्तर्वे भाग हानि रूप है। १२००० को मसस्यात रूप ४ का भाग देने पर ३००० प्राप्त होते हैं जो मसस्यातर्वे भाग है। इस मसस्यातर्वे भाग रूप ३००० को १२००० में से घटाने पर शेष १००० रहते हैं जो मसस्यातर्वे भाग हानि रूप है। १२००० को सस्यात रूप ३ का भाग देने पर ४००० प्राप्त होते हैं। सस्यात्वे भाग रूप ४००० को १२००० में से घटाने पर ६००० शेष रहते हैं जो सस्यात्वे भाग हानि रूप १००० में से घटाने पर ६००० शेष रहते हैं जो सस्यात्वे भाग हानि रूप है। १२००० को सर्यात रूप ३ से भाग देने पर ४००० लब्ध होता है। १२००० को मसस्यात रूप ४ का भाग देने पर ३००० सब्धातगुण हानि है। १२००० को मतन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० लब्ध माते हैं। भाव २४०० रह जाना मनन्तगुण हानि है। १२००० को मतन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० लब्ध माते हैं। माव २४०० रह जाना मनन्तगुण हानि है। इस प्रकार ये छ हानिया है।

अगुल के असल्यातवें भाग बार अनन्तवें भाग वृद्धि होने पर एक बार असल्यातवें भाग वृद्धि होती है। पुन अगुल के असल्यातवें भाग बार अनन्तवें भाग वृद्धि होती है। इस अनन्तवें भाग वृद्धि होती है। इस अकार अगुल के असल्यातवें भाग बार असल्यातवें भाग वृद्धि होने पर एक बार सल्यातवें भाग वृद्धि होती है। पुन पूर्वोक्त प्रकार अगुल के असल्यातवें भाग वृद्धि होती है। पुन पूर्वोक्त प्रकार अगुल के असल्यातवें भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार अगुल के असल्यातवें भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार अगुल के असल्यातवें भाग वृद्धि होती है। पूर्वोक्त प्रकार अगुल के

ग्रसस्थातवें माग बार सस्थातगुणी वृद्धि होने पर एक बार ग्रसस्थातगुण वृद्धि होती है। ग्रगुल के ग्रसस्थातवें माग बार ग्रसस्थातगुण वृद्धि होने पर एक बार ग्रनन्तगुण वृद्धि होती है। इस प्रकार छ वृद्धि होने पर छ हानिया होती 老 \

एक षट्स्यान पतित वृद्धि मे, मनन्तगुरण वृद्धि एक होती है। मसस्यातगुरण वृद्धि काडक प्रमाण मर्यात् अगुल के मसस्यातवें भाग प्रमाण होती हैं। सस्यातगुरण वृद्धि काडक  $\times$  (काडक + ?) = (काडक  $^2$  + काडक) प्रमाण होती हैं। सस्यात भाग वृद्धि (काडक + ?) (काडक  $^2$  + काडक  $^3$  + काडक  $^3$ 

इसी प्रकार एक षट्स्थान पतित हानि मे मनन्तगुणहानि, मसस्यातगुण हानि, सस्यातगुण हानि, सस्यातमाग हानि, मसस्यातभाग हानि, मनन्त-मागहानि का प्रमाण जानना चाहिये।

श्चनन्तमाग वृद्धि की उर्वक (३) सज्ञा है, श्वसस्थातमाग वृद्धि की चतुरक (४), सस्थातमाग वृद्धि की पचाक (४), सस्थातगुरा वृद्धि की पडक (६), श्वसस्थातगुरा वृद्धि की सप्ताक (७) श्वीर श्वनन्तगुरा वृद्धि की श्वस्थात (३) सज्ञा जाननी चाहिये। रे

विभावार्थपर्यायाः षड्विघाः मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्वेष-पुण्य-पापरूपाऽध्यवसायाः ॥१८॥

सूत्रार्थ---विभावभ्रयंपर्याय छ प्रकार की है (१) मिथ्यात्व (२) कषाय (३) राग (४) द्वेब (५) पुष्य भीर (६) पाप । ये छ ग्रध्यवसाय विभाव भ्रयं-पर्यार्थे हैं।

१ वयस पु० १२ पृ० १६६से २०१। २ धवस पु० १२ पृ० १७०।

विशेषार्थ — मिथ्य। त्व कषाय मादि रूप जीव के परिगामों में कर्मोदय के कारण जो अति समय हानि या वृद्धि होती रहती है, वह विभाव मर्थ-पर्याय है। यह हानि या वृद्धि मनन्तर्वे भाग मादि रूप षट्स्थान-गत ही होगी, क्योंकि कोई भी हानि या वृद्धि इन छ स्थानों से बाहर नहीं हो सकती, इन छ स्थानों के मन्तर्गत ही होती है। श्री जयसेन माचार्य ने भी जीव की मशुद्ध पर्याय का कथन करते हुए लिखा है—

'श्रशुद्धार्थपर्याया जीवस्य षट्स्यानगतकषायद्द्यानवृद्धि विशुद्धि-सक्तेशहृपशुभाशुभत्तेश्यास्थानेषु ज्ञातन्याः ।'

[पचास्तिकाय गाथा १६ टीका]

प्रयं—कषायों की षट्स्थानगत हानि वृद्धि होने से विशुद्ध या सक्लेश रूप शुभ प्रशुभ लेक्याचो के स्थानो मे जीव की चशुद्ध (विभाव) प्रयं पर्यायें जाननी चाहिये।

'पुद्गलस्य विभावार्षपर्याया द्वयगुकादिस्कवेषु वर्गान्तरादि-परिग्रामनहृपाः।' [पचास्तिकाय गावा १६ टीका]

प्रयं—हि-प्रस्कुक भादिक स्कर्भों में वर्सादि से भन्य वर्सादि होने रूप पुद्रशल की विभाव अर्थ पर्यायें हैं।

इस प्रकार जीव के लेक्सारूप परिखामों में भीर पुद्गल-स्कथों के बर्णादि मे जो प्रतिक्षण परिख्यन होता है वह विभावार्ष पर्याय है।

#### ।। इति दार्थं पर्याय ।।

## [व्यञ्जनपर्यायास्तेद्वेषा स्वभावविभावपर्यायभेदात्']

भर्य-स्वमावव्यजनपर्याय भीर विभावव्यजनपर्याय के भेद से व्यजन-पर्याय दो प्रकार की है।

विश्वेषार्चं - द्रव्य-व्यवनपर्याय भीर नुगा-व्यवनपर्याव में प्रत्येक स्वभाव

यह सूत्र यद्यपि किसी भी प्रति में नहीं है किन्तु प्रकरणानुसार यह सूत्र होना चाहिये।

मीर विभाव के भेद से दो दो प्रकार की है। ससारी जीव मीर पुद्गलस्कथ में ही विभाव पर्याय होती है।

जीव की विभाव-द्रव्य-व्यजनपर्याय----

विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाश्चतुर्विधा नरनारकादिपर्यायाः प्रथवा चतुरशीतिलक्षा योनयः ॥१६॥

सूत्रार्य — नर नारक भादि रूप चार प्रकार की भयवा चौरासी लाख योनि रूप जीव की विभाव-द्रव्य-व्याजनपर्याय है।

विशेषार्यं — जीव धौर पुद्गलों मे ही विभाव पर्यायें होती हैं। द्रव्य की व्यजन पर्याय द्रव्य क्याजनपर्याय है। विभावरूप परिएात द्रव्य की व्यजन-पर्याय विभाव-द्रव्य-व्यजनपर्याय है। स्वशाव से धन्यवारूप होना विभाव है। द्रव्य के लक्षण या चिह्न को व्यजन कहते हैं। परिएामन को पर्याय कहते हैं। नारक, तियंच, मनुष्य और देव, ये चारों जीव की द्रव्य पर्यायें हैं, स्थोंकि ये जीव के किसी गुएए की पर्यायें नहीं हैं। ये पर्यायें गति व भायु-कर्मोदय-चनित ह और जीव स्वभाव का पराभव करके उत्पन्न होती हैं इसिवये विभाव पर्यायें हैं। श्री कुन्दकुन्द धावार्य ने कहा भी है—

कम्म णामसमक्ख सभावमघ घण्याो सहावेण । ध्रभिभूय एर तिरिय ग्रेरहय वा सुर कुणदि ॥११७॥

[प्रवचनसार]

मर्य-नाम सज्ञा वाला कर्म धपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य, तियँच, नारक धयवा देव पर्यायो को करता है।

'जीवस्य भवातरगतस्य शरीरनोकर्मपुद्गलेन सह मनुष्यदेवादि-पर्यायोतपत्ति चेतनजीवस्याचेतनपुद्गलद्वयेण सह मेलापकादसमान-जातीय द्रव्यपर्यायो भरूयते । एते समानजातीया असमानजातीयारच अनेकद्रव्यात्मिकैकरूपा द्रव्यपर्याया जीवपुद्गलयोरेव भवन्ति अशुद्धा एव भवन्ति । कस्मादिति चेत् १ अनेकद्रव्याणा परस्परसङ्लेषरूपेण सम्बन्धात् ।' मर्थं — जीव जब दूसरी गति की जाता है तब नबीन शरीररूप नोकमं पुद्गलों के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करता है, उससे मनुष्य, देव, तियंच, नारक पर्यायों की उत्पत्ति होती है। वेतनरूप जीव के साथ अवेतनरूप पुद्गल के मिलने से जो मनुष्यादि पर्याय हुई यह असमानजाति द्रश्य-पर्याय है। ये समानजातीय तथा असमानजातीय अनेक द्रव्यों की एकरूप द्रव्य-पर्यायें पुद्गल भौर जीव मे ही होती हैं। ये अशुद्ध ही होती हैं, क्योंकि अनेक द्रव्यों के परस्पर सहलेच-सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं।

जीव की विभाव-गूरा-स्यजनपर्याय-

विभावगुराव्यजनपर्याया मत्यादयः ।।२०।।

सूत्रायं — मितज्ञान प्रादिक जीव की विभाव-गुएए-व्यंजनपर्यायं हैं। विशेषायं — स्त्रूल, वचनगोचर, नाशवान और स्थिर पर्यायं व्याजनपर्यायं हैं। सूक्स और प्रतिक्षाएं नाश होने वाली पर्यायं प्रयंपर्यायं हैं। कुमित, कुम्रुत, कुम्रविष, मित, श्रुत, भविष भीर मन पर्यय — ये सात ज्ञान, च्लु, भच्नु और भविष — ये तीन दर्शन, ये सब जीव की विभाव-गुएए-व्याजनपर्यायं हैं। इन सातों उपयोगों का जचन्य कास भी मन्त्रमुँ हूर्त है, भत ये व्यंजन-पर्यायं हैं। ये सातों उपयोग मावरएक के अयोपशम के भवीन हैं भत ये विभाव-पर्यायं हैं। ज्ञानगुएए तथा दर्शनगुएए की सायोपशमिक पर्यायें हैं, भत गुएए पर्यायें हैं। इस प्रकार मितज्ञान भाविक जीव की विभाव-गुएए-व्यंजन-पर्यायें हैं।

जीव की स्वभाव-द्रम्य-म्यंजनपर्याय -

स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्यायाश्चरमशरीरात् किचिन्न्यूनसिद्ध-पर्यायाः ॥२१॥

सूत्राचे — मन्तिम शरीर से कुछ कम को सिद्ध पर्याय है, वह जीव की स्वमाव-प्रम्य-म्बंजनपर्याय है।

विशेषार्व--- तिसोबपच्छती ग्राधिकार १ के सूच १ व १० में सिद्धों की जवगाहना का कवन है। इन दो नावाओं द्वारा दो मिस्र मतों का उल्लेख किया नया है। इनमें से गाया १० टिप्परा में उद्युत की नई है जिसका प्रश्नं है—'प्रन्तिम भव मे जिसका जैसा आकार, वीर्षेता और बाहुल्य हो उससे तृतीय भाग से कम सब सिद्धों की प्रवगाहना होती है।' प्रर्थात् पूर्वं जन्म मे शरीर की जितनी लम्बाई-चौडाई होती है उसके तीसरे भाग से न्यून सिद्ध पर्याय की प्रवगाहना होती है। किन्तु गाथा ६ मे कहा है—'लोक विनिश्चय प्रन्थ मे लोक विभाग मे सब सिद्धों की प्रवगाहना का प्रमाग्ण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है।'' इसका ह्व्टान्त इस प्रकार है—मोम रहित मूसी के (साचे के) बीच के माकार की तरह मन्तिम शरीर से कुछ कम प्राकार वाले केवलज्ञानमूर्ति अमूर्तिक सिद्ध भगवान विराजते हैं।' यह सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध पर्याय है इसलिए स्वमाव-पर्याय है। किसी विवक्षित गुग्ग की पर्याय नहीं है इसलिए द्वम्य-पर्याय है। सिद्ध पर्याय सादि-मनन्त पर्याय है इसलिए व्याजन-पर्याय है। सिद्ध पर्याय की प्रवगाहना प्रन्तिम शरीर से कुछ न्यून है।

जीव की स्वभाव-गुराा-व्यजनपर्याय-

# स्वभावगुणव्यंजनपर्याया ग्रनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य ॥२२॥

विशेषार्थ— ज्ञानावरण कर्म के मत्यन्त क्षय से मनन्तज्ञान, दर्शनावरण कर्म के मत्यन्त क्षय से मनन्त क्षय से मनन्त स्था से मनन्त स्था से मनन्त सुख, मन्तराय कर्म के मत्यन्त क्षय से मनन्त स्था से मनन्त सुख, मन्तराय कर्म के मत्यन्त क्षय से मनन्तवीर्य, इस प्रकार चारपातिया कर्मों के क्षय से मनन्तचतुष्टयरूप जीव की स्वभाव-गुण-भ्यजनपर्याय उत्पन्न होती है। इन मनन्त चतुष्टय का कभी नाश नही होगा, मर्यात् चिरकाल

१ 'लोयविशिष्ण्ययये लोयविभागिम सम्वसिद्धारा । स्रोगाहरापरिमारा भिराद किंदूरा चरिमदेहसमो । ह।।' [ति०प०]। २ किंपिटून चरम- शरीराकारेशा गतसिक्यमूष्णार्माकारवत् पुरुषाकार ।' [वृहदृद्धस्यसग्रह गाया ५१ टीका] ३ 'सौस्य च मोहक्षयात्।' [पद्मनिद्ध पर्चविश्वति ६/६], तत्सुख मोहक्षयात्।' [तत्वार्यवृत्ति ६/४४]।

स्थायी है, इसलिये यह व्याजनपर्याय है। कर्मोपाधिरहित पर्याय है अतः स्वभावपर्याय है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य गुर्गों की पर्याय है अतः गुर्ग-पर्याय है। कहा भी है—

> णाण दसल सुइ वीरिय च जं उद्दयकम्मपरिद्दीण । त सुद्ध जाण तुम जीवे गुणपञ्जय सन्व ॥२६॥ [नयचक]

दोनो प्रकार के कर्मों से रहित शुद्ध जीव के भनन्त ज्ञान -दर्शन-सुख-वीयं जीव की स्वभाव गुरग-पर्याय है।

पुद्गल को विभाव-द्रव्य-व्यक्रनपर्याय---

पुद्गलस्य तु द्वचगुकादयो विभावद्रव्यव्यंजनपर्यायाः ॥२३॥ सूत्रायं—द्वि-प्रणुकादि स्कष पुद्गल की विभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्याय है ।

> सदो बधो सुहुमो धूलो सठाएभेदतमञ्जाया। उडजोदादवसिंद्या पुग्गलदब्वस्स पडजाया॥१६॥

> > [वृहद्द्रव्यसग्रह)

ग्नर्थ — शब्द, बन्ब, सूदम, स्यूल, सस्यान, भेद, तम (ग्रषकार), खाया, उद्योत भीर भातप ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्यार्थे हैं।

'शब्दादन्येऽपि आगमोक्तलक्त्या आकुरुवनप्रसारणद्धिदुग्धा-दयो विभावव्यजनपर्याया झातव्या ।' [वृ० द्र० स० गांधा १६ टीका ]

भर्यात्—शब्द भादि के प्रतिरिक्त शास्त्रोक्त भन्य भी, जैसे सिकुडना, फैनता, दही, दूघ ग्रादि विभाव-द्रव्य-व्याजनपर्यार्थे जाननी चाहिये।

पुद्गत की विमाव-गुण-व्यवनपर्याय— रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यंजनपर्यायाः ॥२४॥ सूत्रार्थ---द्वि-प्राणुक प्रादि स्कन्धों मे एक वर्ण से दूसरे वर्णक्य, एक रस से दूसरे रसक्य, एक गंध से दूसरे गधक्य, एक स्पर्ध से दूसरे स्पर्धरूप होने वाला व्यरकाल-स्थायी-परिएामन पुद्गल की विभाव-गुएा-व्यजन-पर्याय है।

विशेषार्य — द्वि-अस्पुक सादि स्कल पुद्गस द्रव्य की असुद्ध-पर्याय है। इस असुद्ध पुद्गल द्रव्य के गुसो में जो परिसामन होता है वह विभाव-गुरा-पर्याय है। यदि वह परिसामन क्षराक्षयी है तो वह विभाव-गुरा-अर्थपर्याय है भोर यदि वह परिसामन विरकाल स्वायी है तो वह विभाव-गुरा-अर्थपर्याय है भोर यदि वह परिसामन विरकाल स्वायी है तो वह विभाव-गुरा-अर्थपर्याय है। इसी बात को श्री जयसेन सावार्य ने पवास्तिकाय गावा १६ की टीका में कहा है—

'पुद्गलस्य विभावार्यपर्याया द्रवगुका दिस्केषेषु वर्णान्तराहि परिग्रामनरूपा, विभावन्यं जनपर्यायात्रच पुद्गलस्य द्रवगुकाहि-स्कन्येष्वेव चिरकालस्यायिनो ज्ञातन्यः।'

पुद्गन की स्वमाव-द्रष्य-व्यजनपर्याय-

विशेषार्थं—टिप्पण में भाषारसार तीसरी भन्माय की गाषा १३ उद्धृत की है उसका यह मित्राय है कि—परमाणु पुद्गल का ऐसा भ्रवयव (दुकडा) है, जो नेदा नहीं जा सकता धर्षात् परमाणु के दुकडे नहीं हो सकते, इसिनये पुद्गल परमाणु भविभागी है। उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या स्था गुएा के कारण परस्पर बचने की सक्ति रहती है। परस्पर बच होबाने पर बहुप्रदेशी हो जाता है। यत प्रचय सक्ति के कारण बहु परमाणु भी कायवान् है। वह पुद्गल स्कंघ के नेद से उत्पन्न होता है। वह परमाणु भाषात्र है। वह पुद्गल स्कंघ के नेद से उत्पन्न होता है। वह परमाणु चतुरस्न है भर्षात् सम्बाई, जोडाई, मोटाई बासा है भीर इन्द्रियों के द्वारा महुए नहीं किया जा सकता है।

'स्रायतः परिसयङ्काः' मर्चात् परमाणु नोल होता है। सबसे जयन्य स्रवमाहना गोल होती है। जीव की भी सबसे जयन्य प्रवगाहना वर्तुं स-साकार प्रयात् गोल होती है। अी कुन्दकुन्द सावार्य ने नियमसार में पुद्रमल परमाणु का कथन इस प्रकार किया है---

> चत्तावि चत्तमन्म चत्तंत शेव इहिए गैन्मं। ज इन्दं चविभागी तं परमाशुः विचाशाहि॥२६॥

प्रवं — जिसका घादि, मध्य घौर प्रन्त एक है घौर जिसको इन्द्रियां प्रहण नहीं कर सकतीं ऐसा जो घिनमागी (विभाग रहित) पुर्गल इब्ध है उसे परमाणु समको।

'भेदाव्या'।।४/२७।।' इस सूत्र द्वारा यह बतनाया नवा है कि परनाणु स्कथ के भेद से उत्पन्न होता है, मत मनादि काल से भव तक परमाणु की मवस्था मे ही रहने वाला कोई भी परमाणु नहीं है।"

> अपदेसो परमाण् पदेसमेत्रो य सयमसहो जो। णिद्धो वा लुक्सो वा दुण्देसादित्तमणुद्दवि ॥१६३॥ [प्रवचन•]

सर्वात् पुद्गल परमाणु अप्रदेश है (बहुप्रदेशी नहीं है), एक प्रदेशमान है, स्वय मग्रन्द है, स्निग्ध ।। या रूप्तना के कारण द्विप्रदेशादि स्कचरूप वस सवस्था का मनुभव करना है।

सञ्वेसि खंषायां जो अंतो तं वियाया परमारा । सो सस्सदो असदो एक्को अविमानी मुचिमवो ॥७७॥

[पचास्तिकाय]

अर्थ — स्कंध पर्यायों का जो अन्तिम नेद है वह परमाखु है, वह परमाखु विभाग के अभाव के कारण अविभागी है, एक प्रदेशी होने से एक है। मूर्त-इब्यरूप से अविनाशी होने से नित्य है। रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने

१. महापुराण सर्गे २४ व्लोक १४८ । २. व्यवस पु॰ ११ पृ॰ ३३-३४, सूत्र २० की टीका । ३ मोक्ष-शास्त्र । ४. 'न बानादि परमास्तृनाम कश्चिदस्ति ।' राजवार्तिक ४/२४/१० ।

के कारए। मूर्तिप्रभव है। शब्द परमाणु का गुए। नहीं है किन्तु पुद्गल स्कन्न रूप पर्याय है, बत परमाणु अशब्द है।

> एयपदेसी वि ऋणु णाणासवप्पदेसदी होदि । बहुदेसी ववयारा तेण य काश्री भणति सन्बख्टु ॥२६॥

> > [वृहद् द्रव्य-समह]

मर्थ-एकप्रदेशी भी परमासु मनेक स्कन्धरूप बहुप्रदेशी हो सकता है, इस कारसा सर्वेज्ञदेव ने पुद्गल परमासु को उपचार से काम कहा है।

परमारा निरवयव भी है भीर सावयव भी है। द्रव्याधिक नय का अवलम्बन करने पर दो परमासाधी का कर्याचत् सर्वात्मना समागम होता है, क्योंकि परमारण निरवयव होता है। यदि परमारण के अवयव होते हैं ऐसा माना जाय तो परमाश को प्रवयवी होना चाहिए। परन्तू ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रवयव के विभाग द्वारा श्रवयवी के सयीग का विनाश होने पर परमाश् का भभाव प्राप्त होता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि परमाश् रूप कारए। का भ्रभाव होने से सब स्वूल कार्यों (स्कथो) का भी भ्रभाव प्राप्त होता है। परमाण के कल्पितरूप अवयव होते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है। इसलिए परमारा को निरवयव होना चाहिए। निरवयव परमास्था से स्थल कार्य की उत्पत्ति नहीं बनेगी, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निरवयब परमास्प्रधों के सर्वा स्मना समागम से स्यूल कार्य (स्कव) की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं भाता । पर्याधारिक नय का भवलम्बन करने पर दो परमासुधी का कथचित् एकदेशेन समागम होता है। परमास् के अवयव नहीं होते, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वदि उसके उपरिम, श्रवस्तन, मध्यम भीर उपरिमोपरिम माग न हों तो परमास् का ही समाव प्राप्त होता है। वे भाग कल्पित रूप होते हैं, यह कहना ठीक नही है, क्योंकि परमास् में ऊच्बें भाग, भवीभाव, मध्यमभाग तथा उपरिमोपरिमभाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध होते हैं। परमाणु के भवयन हैं इसलिये उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, न्योंकि ऐसा मानने पर तो सब बस्तुओं के समाब का प्रसम प्राप्त होता है। जिनका निष्म-निष्म प्रमाणों से ग्रहण होता है भीर को निष्म-निष्म दिशा वाले हैं वे एक हैं वह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर बिरोष धाता है। अवस्वो से परमाणु नहीं बना है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि धवस्वो के समूहरूप ही परमाणु दिखाई देता है। अवस्वों के सयोग का विनाश होना चाहिये यह भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि धनादि सयोग के होने पर उसका विनाश नहीं होता। इस प्रकार घविभागी पुद्गल-परमाणु हब्याचिक नय के धवलम्बन से निरवस्व है धीर पर्यायाचिक नय से सावयव है। पुद्गल परमाणु निरवयव ही है, ऐसा एकान्त नहीं है।

द्वि-अर्णुक आदि स्कच कार्यों का उत्पादक होने से पुद्गल-परमाणु स्वाद् कारण है, स्कच-नेद से उत्पन्न होता है, अत स्याद् कार्य है। परमाणु से खोटा कोई मेद नहीं है, अत स्याद् अन्त्य है, प्रदेश-नेद न होने पर भी गुणादि-नेद होने के कारण परमाणु अन्त्य नहीं भी है। पूक्त परिएामन होने से स्याद् सूक्ष्म है और स्मूल कार्य की उत्पत्ति की योग्यता रखने से स्याद् स्मूल भी है। द्रव्यता नहीं छोडता, अत स्याद् नित्य है, स्कथपर्याय को प्राप्त होता है और गुणों का विपरिएामन होने से स्याद् अनित्य है। अप्रदेशत्य की बिवक्षा में एक रस, एक गम, एक वर्ण और दो स्पर्श वाला है, अनेक प्रदेशी स्कथक्य परिएामन की शक्ति होने से अनेक रस शादि वाला भी है। स्कथक्य कार्य-निंग से अनुमेय होने के कारण स्याद् कार्यालग है और प्रत्यक्ष-आन का विषय होने से कार्यनिंग नहीं भी है। इस प्रकार परमाणु के विषय में अनेकान्त है।

यदि यह कहा जाय कि परमाणु मनादिकास से भणु रहता है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि परमाणु अपने प्रणुख को नहीं छोड़ता तो उससे स्कथरूप कार्य मी उत्पन्न नहीं हो सकता। दससे यह स्पष्ट हो जाता

१ वयस पु॰ १४ पृ॰ ५६-४७ । २ तस्यावंराजवातिक प्र० १ सू० २४ वार्तिक १६ । ३. भ हि तस्यानादिपारिताविकाश्वयस्यस्य कार्वमस्ति, तत् स्वभावाविनिवृत्ते ।' [त॰ रा॰ वा० ४/२४/६]

है कि स्कथ प्रवस्था में परमाणु प्रसाष्ट्रण से नहीं रहता है किन्तु प्रसाहत को स्रोडकर स्कथत्व को प्राप्त हो जाता है।

पुद्गल परमाणु-प्रवस्था में सक्तेषसम्बन्ध से रहित है, प्रत परमाणु प्रवस्था सुद्ध है, इसीलिये परमाणु स्वभाव-पर्याय है। परमाणु किसी गुण की पर्याय नहीं है प्रत द्रव्यपर्याय है। परमाणु-रूप पर्याय चिरकालस्थायी भी है इसिलये परमाणु व्यवन पर्याय है। प्रत परमाणु को पुद्गल की स्वभाव-द्रव्य-व्यवन-पर्याय कहा गया है।

पुर्गल की स्वमाव-गुश-न्यंजन पर्याय--

वर्णगंघरसैकैकाविरुद्धस्पर्शेद्वयं स्वभावगुराज्यंजनपर्यायाः ॥२६॥

सूत्रायं - पुद्गलपरमाणु मे एक वर्ण, एक गध, एक रस भीर परस्पर भविषद दो स्पर्श होते हैं। इन गुणों की जो चिरकाल स्वामी पर्यार्थे हैं वे स्वनाव-गुण-अमजन पर्यार्थे हैं।

विश्वेवार्थ — तीका, करपरा, कसायला, सट्टा, मीठा इन पाच रसो मे से एक काल में एक रस रहता है। घुक्स, पीत, रक्त, काला, नीला इन पाच बर्गों में से एक वर्ग एक काल में रहता है। सुगन्य, दुर्गन्य इन दो प्रकार की गय में से कोई एक गय एक काल में रहती है। शीत व उच्छा स्पर्श में से कोई एक, तथा स्निग्य व रूज स्पर्श में से कोई एक, इस प्रकार दो स्पर्ध एक काल में परमाणु में रहते हैं। धर्मात् शीत-स्निग्य, धीत-रूक, उच्छा स्निग्य, उच्छा-रूक स्पर्श के इन चार युगलों में से कोई एक युगल एक काल में एक परमाखु में रहता है। शीत-उच्छा ये दोनो स्पर्श या स्निग्य-रूक ये दोनों स्पर्श एक काल में एक परमाखु में रहता है। शीत-उच्छा ये दोनो स्पर्श या स्निग्य-रूक ये दोनों स्पर्श एक काल में एक परमाखु में नहीं रह सकते, क्योंकि वे परस्पर में विश्व है।

एवरसवरणगंधं दो फास सर्कारणमसर्।

संबंतरिषं दृष्ट्यं परमात्युं त वियाणाष्ट्रि ॥८१॥ [पचास्तिकाय] सर्व-विसमें कोई एक रस, कोई एक वर्ण, कोई एक वंच वयो स्पर्ध

हों, जो खब्द का कारण हो, स्वय खब्द रहित हो, जो स्कच से खुदा हो, उस पुद्दगल द्रव्य को परमाण् कहते हैं।

इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की परमागु रूप शुद्ध पर्याय मे वर्गा, गर्भ व रस गुणों की एक एक पर्याय होती है तथा स्पर्शगुण की परस्पर भविरुद्ध दो पर्यायें होती हैं। वे स्वमाव गुण पर्यायें हैं। वे पर्यायें चिरकाल तक भी रहती हैं, भतः ज्याजनपर्यायें हैं। भर्यात् पुद्गल-परमाणु मे वर्णा, गर्भ, रस व स्पर्शगुणों की चिरकाल तक रहने वाली पर्यायें, पुद्गल की स्वभाव-गुण-व्यावन पर्यायें हैं।

#### ॥ इति व्यवन पर्याय ॥

भनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥ धर्माधर्मनभः काला भर्यपर्यायगोचराः। व्यंजनेन तु सम्बद्धौ द्वावन्यो जीव पूर्गलौ ॥२॥

मर्थ — मनादि-मनन्त द्रव्य मे भपनी भपनी पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती हैं और विनशती रहती हैं जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं भीर निनशती रहती हैं ॥१॥

धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, साकाशद्रव्य भीर कासद्रव्य इन चारों द्रव्यों में अर्थ पर्याय ही होती है किन्तु इनसे अिन्न जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों में व्यजन पर्यार्थे भी होती हैं।(२।।

विशेषार्य गाया १--- द्रश्यायिक नय के अवलम्बन से द्रव्य नित्य है--न उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है अर्थात् अनादि-अनिधन है, सत् स्वभाव वाला है। कहा भी है---

'उप्पत्ती व विशासी वृठवस्स य शत्य अत्य अत्य सब्भावी ।' [पत्रास्त्रकाय गावा ११] 'द्रज्यस्य : त्रिकालावस्यायिनोऽनादिनिषनस्य न समुच्छेदसमुद्यौ
युक्तौ । ''ततो द्रव्यार्थार्पणायामनुत्पादमनुच्छेद सत्त्वभावमेव
द्रव्य।' [श्री धमृतवन्द्र भाषार्य की टीका]

'अनादिनिधनस्य द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकनयेनोत्पत्तिश्च विनाशो वा नास्ति।' [श्री जयसेन आचार्यं की टीका]

यद्यपि द्रव्याधिक नय से द्रव्य त्रिकाल स्रवस्थायी स्नादि-स्रितिधन है, उत्पाद-व्यय से रहित है तथापि पर्यायाधिक नय के स्रवलम्बन से उस स्नादि-स्निधन द्रव्य मे प्रतिक्षण पर्यायें उत्पन्न होती हैं, बिनष्ट होती हैं, क्योंकि द्रव्य स्नित्य है सौर उत्पाद-व्यय सहित है। कहा भी है—-

> उपप्रजिति वियति य भावा णियमेण पञ्जवणयस्स । दृव्वद्वियस्स सञ्बं सदा अगुप्परणमविण्ड ॥

[जयधवल पु० १ पृ० २४८]

मर्थ-पर्यायधिक नयकी मपेक्षा द्रव्य नियम से उत्पन्न होते हैं भौर माश को प्राप्त होते हैं तथा द्रव्यायिक नयकी भपेक्षा वे सदा भविनष्ट भौर भनुत्पन्न स्वभाव वाले हैं।

इस प्रकार दोनो नयो के भवलम्बन से वस्तुस्वरूप की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि वस्तुस्वरूप भनेकान्तमयी है। इन दोनो नयो में से किसी एक नय का एकान्त पक्ष ग्रहुण करने से ससारादि का भभाव हो जायगा। कहा भी है—

> ण य द्व्वद्वियपक्ले ससारो ग्रेव प्रजनग्रयस्स । सासयवियत्तिवायी जम्हा उच्छेद्वादीया ॥ [जयववन पु० १ पृ० २४६]

मर्थे—इब्याधिक नय के पक्ष में ससार नहीं बन सकता है। उसी प्रकार सर्वेषा पर्यायाधिक नय के पक्ष में भी ससार नहीं बन सकता है, क्योंकि इब्याधिक नय नित्यव्यक्तिवादी है भीर पर्यायाधिक नय उच्छेदवादी है। विशेषार्थ गाथा २—धर्मद्रभ्य, अध्मंद्रभ्य, आकाशद्रभ्य और काल-द्रव्य ये चारो द्रव्य सर्वदा शुद्ध हैं, क्यों कि कभी वध को प्राप्त नहीं होते भत इन चारो द्रव्यों से अगुरुलचुगुण के कारण प्रतिक्षण षट्वृद्धि-हानिरूप अर्थपर्याय होती रहती हैं, किन्तु वध के सम्बन्ध से होने वाली किया निमि-त्तक पर्यायें अथवा भ्यजनपर्यायें नहीं होती हैं। जीव और पुद्गल ये दोनो द्रव्य वध को प्राप्त होने के कारण अगुद्ध होते हैं अत इनमे कियानिमित्तक तथा व्यजन पर्यायें भी होती हैं। कहा भी है—

परिणामजुदो जीश्रो गइगमणुवलभश्रो श्रसदेहो ।
तह पुग्गलो य पाइणपहुइ-परिणामदसणा णाउ ॥२६॥
वजणपरिणइविरहा धम्मादीश्रा हवे श्रपरिणामा ।
श्रत्थ परिणाममासिय सठवे परिणामिणो श्रत्था ॥२०॥
[वसुनन्दि श्रावकाचार]

ग्रयं — जीव परिएगामयुक्त है ग्रयीत् परिएगामी है क्यों कि उसका स्वर्ग, नरक ग्रादि गतियों में नि.सन्देह गमन पाया जाता है। इसी प्रकार पाषाएं मिट्टी भादि स्यूल पर्यायों के परिएगमन देखे जाने से पुद्गल को परिएगमी जानना चाहिये। धर्मद्रक्य, भ्रभमंद्रक्य, ग्राकाशद्रक्य, कालद्रक्य ये चारो द्रक्य क्याजनपर्याय के ग्रामां से यद्यपि अपरिएगामी कहलाते है तथापि भ्रयंपर्याय की ग्रमेक्य परिएगामी हैं, क्यों कि ग्रयंपर्याय सभी द्रक्यों में होती है।

'बर्मादीन द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततस्तेषामुत्पादी न भवेत् । क्रियापूर्वको हि बटादानामुत्पादी हब्द १ क्रियानिमित्तो-त्पादाभावेऽपयेषा धर्मादीनामन्यधीत्पाद करूपते । अनन्तानाम-गुरुनधुगुणानामागमप्रमाण्यादभ्युपगम्यमानाना षट्श्यानपतितया बृद्धधा हान्या च प्रवर्तमानाना स्वभावदेवतेषामुन्पादो व्ययश्च।' [सर्वार्यसिद्ध ४/७]

भर्यात् - क्योंकि षटादिक का कियापूर्वक ही उत्पाद होता है इसलिणे

निष्किय घर्मादि ह्रव्यों का उत्पाद कैसे हो सकता है ? यद्यपि इन धर्मादिक ह्रव्यों में कियानिमित्तक उत्पाद नहीं है तो भी इनमें अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है। प्रत्येक ह्रव्य में आगम प्रमाण से अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद बाला अगुरुलच्नुगुण स्वीकार किया गया है जिसका छह स्थानपतित वृद्धि हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है, अत इन धर्मादि ह्रव्यों का उत्पाद-स्थय स्वभाव से होता है।

इस प्रकार धर्मादि चार ब्रध्यों में स्वभाव धर्यपर्याय होती है किन्तु जीव धौर पुद्गल में व्यजनपर्यायें भी होती हैं।

॥ इति पर्यावाविकार ॥

### स्वभावाधिकार

प्रकारान्तर से द्रम्य का नक्षण —
गुरापर्ययवद्द्रव्यम् ॥२७॥ ।

सूत्रार्य---गुल-पर्याय वाला द्रश्य है।

विशेषार्थं — पहिले सूत्र ६ व ७ मे द्रव्य का लक्षण 'सत्' तथा 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य' कह चुके हैं फिर भी यहा प्रकारान्तर से द्रव्य का लक्षण कहा गया है। द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथचित् सेद हैं इसलिये सूत्र में 'मतुप्' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गुण धन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी होती हैं। कहा भी हैं—

गुण इदि दव्यविद्याण दव्यविद्यारो हि पवजवी भणिदी। तेहि असूस दव्यं अजुदपसिद्ध हवे सिच्च ॥

अर्थ--- द्रव्य में भेद करने वाले वर्ग को विशेष गुएा और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है। तथा वह अयुतसिद्ध और

१ यही सूत्र मोक्षशास्त्र म० ५ मे सूत्र ३८ है। २ सर्वार्षसिद्धि ४/३८।

नित्य होता है। भर्यात् इन्य, गुगा भीर पर्याय से भिनन्न होता है।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है वह विशेष गुरा है। इस गुरा के हारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक विशेष गुरा न हो तो द्रव्य में साकर्य हो जाय।

सूत्र ६, ७ व २७ के द्वारा द्रव्य का लक्षण तीन प्रकार कहा गया है। द्रव्य के इन तीन लक्षणों में से किसी एक लक्षण का कथन करने पर शेष दोनों लक्षण भी भयें से ग्रहण हो जाते हैं। जैसे नित्य-ग्रनित्य स्वभाव वाले भत्त् कहने से नित्यरूप धौव्य ग्रीर मनित्यरूप उत्पाद-व्यय का भयवा नित्यरूप गुण का ग्रीर मनित्यरूप पर्याय का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार इन तीनों सक्षणों में कोई भेद या मन्तर नहीं है, मात्र विवक्षाभेद है।

द्रव्यों के सामान्य व विशेष स्वभावों का कथन---

स्वभावाः कथ्यन्ते—ग्रस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, वित्यस्वभावः, ग्रानित्यस्वभावः, एकस्वभावः, ग्रानेकस्वभावः, भेदस्वभावः, ग्रानेकस्वभावः, भेदस्वभावः ग्रामेव्यस्वभावः, परमस्वभावः एते द्रव्याणामेकादशः सामान्यस्वभावः, चेतन-स्वभावः, ग्राचेतनस्वभावः, ग्रातंस्वभावः, ग्रानेकप्रदेशस्वभावः, ग्रानेकप्रदेशस्वभावः, विभावस्वभावः, शुद्ध-स्वभावः, ग्रानुदेशस्वभावः, उपचरितस्वभावः एते द्रव्याणाः दशः विशेषस्वभावाः ।।२८।।

सूत्रायं—स्वमावों का कवन किया जाता है — १ मस्तिस्वमाव, २ नास्तिस्वमाव, ३ नित्यस्वमाव, ४ मित्रस्वमाव, ५. एकस्वमाव, ६. मनेकस्वमाव, ७ भेदस्वमाव, ६ मध्यस्वमाव, १ मध्यस्वमाव, ६ मध्यस्वमाव, १० मध्यस्वमाव, ११ परमस्वमाव—ये ग्यारह्, इच्यो के सामान्य स्वभाव हैं, १ चेतनस्वमाव, २ मर्तेस्वमाव, ४ मर्तेस्वमाव, ४ मर्तेस्वमाव,

१ सर्वार्षसिद्धि ४/३८। २. पचास्तिकाय गा० १० की टीका।

५ एकप्रदेशस्वभाव, ६. घनेकप्रदेशस्वभाव, ७ विभावस्वभाव, ८ शुद्धस्वभाव, ६. मशुद्धस्वभाव, १० उपचरितस्वभाव—ये दश, द्रव्यो के विशेष स्वभाव हैं।

विशेषार्थं — द्रव्यो के स्वरूप को स्वमाव कहते हैं। तत्काल पर्याय को प्राप्त वस्तु भाव कहलाती है। ग्रथवा वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं।

प्रश्त---गुगाधिकार कहा जा चुका है फिर स्वभाव अधिकार को पृथक् कहा जा रहा है। इसमे क्या रहस्य है ?

उत्तर - जो गुरा हैं वह गुरगी मे ही प्राप्त होते हैं।

प्रश्न---गुरा गुरा मे किस प्रकार प्राप्त होते हैं ?

उत्तर-गुरा गुरा में भ्रभेद है इसलिये गुरा गुरा में ही प्राप्त होते हैं। स्वभाव गुरा में भी प्राप्त होते हैं भीर गुरा में भो प्राप्त होते हैं।

प्रश्न-स्वभाव गुएा भीर गुएगी मे किस प्रकार प्राप्त होते हैं ?

उत्तर--- गुरा भीर गुराी भपनी भपनी पर्याय से परिसामन करते हैं। जो परिसाति भर्यात् पर्याय है वह ही स्वभाव है। गुरा भीर स्वभाव मे यह विशेषता है। इसलिये स्वभाव का स्वरूप पृथक् लिखा गया है।

- १ जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, उस अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होना अस्तिस्वभाव है, जैसे अग्नि अपने दाह स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती। [आलापपद्धति सूत्र १०६]
  - २ परस्वरूप नही होने के कारएा 'नास्तिस्वभाव' है। [सूत्र १०७]
- ३ अपनी अपनी नाना पर्यायों में 'यह बही है' इस प्रकार द्रब्य का हमेशा सद्भाव पाया जाना 'नित्यस्वभाव' है। [सूत्र १०८]

४ उस द्रव्य का धनेक पर्याय रूप परिएात होने से 'धनित्यस्वभाव' है। [सूत्र १०६]

५ सम्पूर्ण स्वमावो का एक माधार होने से 'एकस्वमाव' है।

[सूत्र ११०]

१. घवल पु० १ पू० १४।

- ६ एक ही द्रव्य के भनेक स्वभावों की उपलब्धि होने से 'भनेकस्वभाव' है। [सूत्र १११]
- ७ गुए। गुए। मादि में सज्ञा, सच्या, लक्षए। भौर प्रयोजन की मपेक्षा भेद होने से 'भेदस्यभाव' है। [सूत्र ११२]
- पुरा-गुराी घादि मे प्रदेश भेद नहीं होने से ग्रथवा एक स्वभाव होने
   में 'प्रभेदस्वभाव' है। [सूत्र ११३]
- शाविकाल मे आगे की (आवि) पर्यायो के होने योग्य है अथवा अपने स्वरूप से परिएामन करने योग्य है अत 'अब्यस्वभाव' है। [सूत्र ११४]
- १० काल-त्रय मे भी पीछे की (भूत) पर्यायाकार होने के मयोग्य है भयवा पर-द्रव्य स्वरूपाकार होने के भयोग्य है ग्रत 'भ्रमव्यस्वशाव' है।

[सूत्र ११४]

११ पारिलामिक भाव की प्रधानता से 'परमस्वभाव' है। [सूत्र ११६]

ये ग्यारह, सामान्य स्वभाव हैं। विशेष दस स्वभावों में से १ चेतनस्बभाव, २ अचेतनस्वभाव, ३ मूर्तस्वभाव, ४ अमूर्तस्वभाव— इन चार स्वभावों को ज्याख्या सूत्र ६ के विशेषार्थ में हो चुकी है। शेष छह विशेष स्वभावों की ज्याख्या निम्न प्रकार है—

- ५ अलण्डपने की अपेक्षा 'एकप्रदेश' स्वभाव है।
- ६ भेदपने की भपेक्षा भनेक-प्रदेश' स्वभाव है।
- ७ स्वभाव से ग्रन्यया होना 'विभाव' स्वभाव है। [सूत्र १२१]
- न कैवल्य प्रवित् शुद्ध भाव को 'शुद्ध' स्वभाव कहते हैं। [सूत्र १२२]
- ६ शुद्ध स्वभाव से विपरीत 'मशुद्ध' स्वभाव है। [सूत्र १२२]
- १० स्वभाव का भ्रत्यत्र उपचार करना 'उपचरित' स्वभाव है, जैसे मार्जार (बिलाव) को सिंह कहना। वह उपचरित स्वभाव दो प्रकार का है १ कमंज, २ स्वाभाविक। जीव के मूर्तत्व भौर भचेतनत्व उपचरित-कमंज-स्वभाव हैं। सिद्धों के सर्वज्ञता भौर सर्वदिशता स्वाभाविक-उपचरित-स्वभाव है— वयोकि भनुपचरित नय से जीव के भमूर्त व चेतन स्वभाव हैं भौर सिद्ध भारमज्ञ हैं।

[सूत्र १२३-१२४]

जीव ग्रीर पुद्गल के भावों की सस्या— जीवपूद्गलयोरेकविशतिः ॥२६॥

सूत्रार्थ--जीव मे धौर पुद्गल मे उपयुंक्त इक्कीस इक्कीस (११ सामान्य भीर १० विशेष) स्वभाव पाये जाते हैं ॥३५॥

विशेषायं — जीव मे इक्कीस माव बतलाये गये हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जीव मे अचेतन स्वभाव भीर मूर्तेस्वभाव भी हैं। इसी प्रकार पुद्गल में भी इक्कीस स्वभाव कहे गये हैं जिससे स्पष्ट है कि पुद्गल में चेतन भीर अपूर्व स्वभाव भी हैं।

शका - छह द्रव्यों मे जीव चेतन स्वभाव वाला और शेष पाच द्रव्य (पुद्गल, धर्म, ग्रावमं, ग्राकाश, कालद्रव्य) श्रचेतन स्वभाव वाले हैं। यदि जीव मे भी श्रचेतन स्वभाव मान लिया जायगा तो जीव मे भीर अन्य पीच द्रव्यों मे कोई ग्रन्तर नहीं रहेगा?

समाधान -- जीव में भचेतनधर्म दो भपेक्षा से कहा गया है।

(१) जीव में भनन्त गुरा हैं। उनमें से चेतन गुरा तो चेतनरूप है, भन्य गुरा चेतनरूप नहीं हैं, क्योंकि एक गुरा में दूसरा गुरा नहीं होता है।

'द्रव्याभया निर्गु गा गुणा ॥४/४१॥' [तत्वार्य-सूत्र]

इस सूत्र मे गुए। का लक्षए। बतलाते हुये जो 'निर्गुए।' शब्द दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक गुए। मन्य गुए। से रहित होता है। यदि चेतनगुए। के मितिरिक्त मन्यगुए। को भी चेतनरूप मान लिया जाय तो सकर दोष भा जायगा भयवा चेतन के मितिरिक्त मन्यगुए। के भमाव का प्रसग भा जायगा। इसलिये जीव मे चेतनगुर। के मितिरिक्त मन्य गुए। चेतन रूप नहीं हैं भर्यात् भचेतन हैं। श्री १०८ श्रकलक देव ने स्वरूप सम्बोधन में कहा भी है—

> प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मक । ज्ञानदर्शनतरत्त्रस्थांच्चेतनाचेतनात्मक ॥३॥

भर्य-प्रमेयत्व ग्रादि धर्मों की ग्रपेक्षा ग्रात्मा ग्रचित् है भीर ज्ञान, दर्शन

की अपेक्षा से चिदात्मक है। अवएव आत्मा चेवनात्मक भी है और अचेवना-त्मक भी है।

(२) जीव मनादिकाल से कमों से बँचा हुमा है। उन कमों ने जीव का चेतनगुए। चात रखा है। कहा भी है—

> का वि श्राउठवा दोसिंद् पुग्गल-द्ठवस्स एरिसी ससी। केवल-णाणसद्दावो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥२११॥

(स्वा० का० स०]

भर्य--पुद्गल द्रव्य की कोई ऐसी भ्रपूर्व शक्ति है, जिससे जीव का केवलक्षान-स्वभाव भी नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार जितने आशो मे चेतनगुए। का चात हो रहा है, उतने आशो मे भचेतनभाव है। जीव के पाच स्वतत्त्व-भावो मे से एक भौदयिक भाव है, जिसके इक्कीस भेदों में से एक अज्ञान (अचेतन) भी भेद है। कहा भी है—

'जीपश्मिक्कायिको भावो मिश्रव जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिक-पारिगामिको च ॥१॥ गतिकषायितक्किमिध्यादर्शनाक्कानास्यतासिछ-लेश्याश्चतुश्चतुरुयेकैकैकैकषड्भेदा ॥६॥ (तत्वार्य-सूत्र प्रध्याय २)

इस प्रकार तत्त्वार्यसूत्र में भी धजान (अचेतन) भी जीव का स्वतत्त्व भाव कहा गया है। क्योंकि जीव का यह अचेतन भाव द्रव्य कर्मों के सम्बन्ध से होता है भीर पौद्गलिक कर्म जीव से भिन्न द्रव्य हैं, इसलिये असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से जीव में अचेतन भाव है।

'जीवस्याप्यसद्भूतव्यवद्दारेणाचेतनस्वभावः'

। ब्रालापपद्धति सूत्र १६२]

इसी प्रकार कमंबन्ध के कारण जीव मूर्त रूप परिणमन कर रहा है।
स्पर्शरसगधवर्णसद्भावस्वभाव मूर्त । स्पर्शरसगधवर्णाऽभावस्वभावममूर्त । "अमूर्त स्वरूपेण जीवः पररूपावेशान्मूर्तांऽपि।'
[पद्मास्तकाय गा० १७ टीका]

भ्रयं — स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण का ग्रभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। जीव स्वरूप से अमूर्त है किन्तु पररूप से अनुरक्त होने की अपेक्षा मूर्त भी है।

बध पिंड एयत्त लक्खणदो हवइ तस्स गागत ।

तम्हा अमुत्तिभावोऽरोयतो होइ जीवस्स ॥ [सर्वार्वसिद्धि २/७]

प्रयं — धात्मा भीर कमं बन्ध की भिषेक्षा से एक हैं तो भी लक्षण की भिषेक्षा वह भिन्न हैं। इसलिये जीव का समूर्तिक भाव सनेकान्तरूप है। वह बध की भिषेक्षा से मूर्त है और स्वभाव भिष्का से मूर्त नहीं है।

'कम्म सम्बन्धवसेण पोग्गलभावमुवगयजीवद्वार्णं च पच्च-क्खेण परिविद्वत्तिं कुण्इ स्रोहिणाण्।' [जयववन पु०१ १० ४३]

भर्य-कमं के सम्बन्ध से पुद्गलभाव (मूर्तभाव) को प्राप्त हुये जीवो को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे भविज्ञान कहते हैं।

जीव मे यह मूर्त माव पौद्गालक कर्मों के सम्बन्ध से द्याया है इसलिये जीव मे यह भूतंमाव धसद्भूत-व्यवहारनय का विषय है। 'जीवस्याप्य-सद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभाव ' [आलापपद्धति सूत्र १६४]—प्रधार्ष मसद्भूत-व्यवहारनय से जीव के भी मूर्तस्वभाव है। इसका विशेष कथन सूत्र १०३ की टीका मे भी है।

पुरगल में चेतन स्वभाव कहने का कारण यह है कि पौद्गिनिक कर्म प्रात्म-परिख्णामों से प्रनुरजित होने के कारण कथ चित् चैतन्य है किन्तु पुद्गल द्रव्य स्वभाव की प्रपक्षा अचेतन है। कहा भी है—

'पौरुषेयपरिणामानुरव्जित्वात् कर्मण स्याध्वैतन्यम् , पुद्गलद्रव्या-देशाच्य स्याद्वेतनत्वमिति ।' [राजवातिक ४/१६/२४]

धय---'कम' पुरुष के परिशामों से धनुरजित होने के कारशा कथिचत् वेतन हैं, पुद्गलद्रव्य की इंब्टि से वह धचेतन हैं।

मात्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न दूसरा द्रव्य है। क्यों कि मात्मपरिएगामों से अनुरजित होने के कारए पुद्गल में चेतनभाव है अत यह प्रसद्भूत व्यवहार

नय का विषय है। कहा भी है-

'श्रसद्भृतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरिप चेतनस्वभाव ।' [मालापपद्वति सुत्र १६०]

धर्य — प्रसद्भूतव्यवहारनय से कर्म नोकर्म के भी चेतनस्वभाव है। सूत्र १६० मे भी पुद्गल के चेतनस्वभाव बतलाया गया है।

इसी प्रकार पुद्गल मे भ्रमूर्तभाव सिद्ध कर लेना चाहिये। धर्मादि तीन द्रव्यो मे स्वमावों की सख्या—

चेतनस्वभाव मूर्तस्वभाव विभावस्वभाव श्रशुद्धस्वभाव. उपचरितस्वभाव एतैर्विना धर्मादि [धर्माधर्माकाशाना] त्रयागा षोडशस्वभावा सन्ति ॥३०॥

सूत्रार्थ — धर्मद्रव्य, घ्रधमंद्रव्य तथा धाकागद्रव्य इन तीन द्रव्यो में उपर्युक्त २१ स्वभावो में से चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, उपचरित स्वभाव ग्रीर भशुद्धस्वभाव ये पाच स्वभाव नहीं होते, शेष सोलह स्वभाव होते हैं। ग्रर्थात् १ ग्रस्तिस्वभाव, २ नास्तिस्वभाव, ३ नित्यस्वभाव, ४ ग्रानित्यस्वभाव, ५ ग्रानित्यस्वभाव, ७ मेदस्वभाव, ६ ग्रानेकस्वभाव, ७ मेदस्वभाव, ६ ग्रानेकप्रदेशस्वभाव, १२ ग्रम्तस्वभाव, १३ ग्राचेतनस्वभाव, १४ शुद्धस्वभाव, १५ मव्यस्वभाव, १६ ग्राम्वस्वभाव — ये १६ स्वभाव होते हैं।

विशेषायँ—धमंद्रव्य, ग्रधमद्रव्य, ग्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य ग्रीर पुद्गलद्रव्य ये पाची ही द्रव्य ग्रचेनन स्वभाव वाले हैं, मात्र जीवद्रव्य चेतनस्वभावी है, किन्तु जीव के साथ बध को प्राप्त हो जाने से पुद्गल में तो चेतनस्वभाव हो जाता हैं, शेष चार द्रव्य (धमंद्रव्य, ग्रधमंद्रव्य, ग्रामाशद्रव्य ग्रीर कालद्रव्य) जीव के साथ बध को प्राप्त नहीं होते, इसलिये इन चारो द्रव्यों में चेतनस्वभाव का निषेध किया गया है।

मात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। शेष पाच द्रव्य (जीव, धर्म, यधर्म, माकाश, काल) ममूर्तिक हैं, किन्तु पुद्गल के साथ वध को प्राप्त हो जाने

से जीव में मूर्तिक स्वभाव हो जाता है। शेव चार द्रव्य (वर्म, ग्रधमं ग्राकाश, काल) पुद्गल के साथ बध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनमें मूर्त-स्वभाव का निषेध किया गया है।

धमंद्रव्य, ग्रधमद्रव्य, ग्राकासद्रव्य, कालद्रव्य ये चारो द्रव्य बध को प्राप्त नहीं होते इमलिये इनमें विभावस्वभाव, उपचरितस्वभाव ग्रीर ग्रशुद्धस्वभाव भी नहीं होते, क्योंकि ग्रन्य द्रव्य के साथ बध को प्राप्त होने पर ही द्रव्य भगुद्ध होता है, विभावरूप परिएामता है भीर कथित उस ग्रन्य द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करने से ग्रन्यद्रव्य के स्वभाव का उपचार होता है। जीव भीर पुद्गल बध को प्राप्त होते हैं, इसलिये उनमे विभावस्वभाव, उपचरित स्वभाव भीर ग्रगुद्धस्वभाव का कथन किया गया है।

कालद्रव्य मे स्वभावी की सख्या-

# तत्र बहुप्रदेशत्विवना कालस्य पंचदश स्वभावा ॥३१॥

सूत्रार्थ--(इक्कीस स्वभावों में से पाच स्वभावों का निषेध करके सूत्र ३० में शेष सोलह स्वभाव धर्मादिक तीन द्रव्यों में बतलाये गये थे) उन सोलह स्वभावों में से बहुप्रदेश-स्वभाव के बिना शेष पन्द्रह स्वभाव कालद्रध्य में पाये जाते हैं।

विशेषार्यं — जीव, पुद्गल, धर्मं, धधर्मं, धाकाश ये पाच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसीलिये इनको पचास्तिकाय कहा गया है, किन्तु कालद्रव्य धर्यात् कालाग्रु एकप्रदेशी है, इसलिये उसको बहुप्रदेशी धर्यात् कायवान् नही कहा गया है।

'श्रजीवकाय घम्मीघम्मीकाशपुद्गला ।' ॥४/२॥ | तत्वायंसूत्र । भर्य-भर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, याकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य ये चारो प्रजीव भी हैं भीर कायवान् भी हैं ।

जीव, पुर्वल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य यद्यपि बहुप्रदेशी हैं तथापि अखण्ड की भपेक्षा से इनमे एकप्रदेशी-स्वभाव भी है।

यद्यपि पुद्गल परमाणु भी एकप्रदेशी है तथापि स्निग्ध-इक्स गुरा के कारण वह पुद्गल परमाणु वध को प्राप्त होने पर बहुप्रदेशी हो जाता है,

इमिलिये पुद्गल परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी है। कहा भी है---"एयपदेसी वि अग्यू गामास्वयप्पदेसदो होदि। बहुदेसो उवयारा तेमा य काओ अग्राति सञ्चयह।।२६॥

[द्रव्यसग्रह]

प्रयं—एकप्रदेशी भी परमार्गु सनेक स्कथरूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस काररा सर्वजदेव उपचार से पृद्गल परमार्गु को काय (बहुप्रदेशी) कहते हैं।

स्निग्ध रूक्ष गुण न होने के कारण कालाणु बध को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिये उपचार से भी बहुप्रदेशी नहीं है।

एकविशतिभावाः स्युर्जीवपुद्गलयोर्मता । धर्मादीनां षोडश स्यु काले पचदश स्मृताः ॥३॥

भ्रयं — जीव भौर पुद्गल द्रव्यों में इक्कीस धर्म, भ्रधमं भौर शाकाश इन तीन द्रव्यों में सोलह तथा काल द्रव्य में पन्द्रह स्वभाव जानना चाहिये।

।। इति स्वभावाधिकार ।।

### प्रमारा प्रधिकार

ते कुतो ज्ञेया ?।।३२॥

सूत्राथ — वे इक्कीस प्रकार के स्वभाव कैसे जाने जाते हैं, प्रथात् किसके द्वारा जाने जाते हैं ?

प्रमाणनयविवक्षात ।।३३।।

सूत्रार्थ — प्रमाण भीर नय की विवक्षा के द्वारा उन इक्कीस स्वभावों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है।

विशेषार्थ— 'प्रमाणनयैरिचगमः ।। १/६।।' [त० सू०] द्वारा भी कहा गया है कि प्रमाण व नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण का लक्षण-

### सम्यग्ज्ञान प्रमाराम् ॥३४॥

सूत्रार्थ-सम्यक्तान को प्रमाण कहते हैं।

विशेषार्थं—सक्षय विषयंय ग्रांर अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को सम्यक्तान कहते हैं। समीचीन ज्ञान को सम्यक्तान कहते हैं।

## श्रन्यूनमनतिरिक्त यथातच्य विना च विपरीतात्। नि.सन्देह् वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन ॥४२॥

[रत्नकरण्ड श्रावकाचार]

मर्थ-जो ज्ञान न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित श्रीर सन्देह रहित, जैसा का तैसा जानता है, शास्त्र के ज्ञाता पुरुष उसको सम्यक्-ज्ञान कहते हैं।

श्रनादि को सादि रूप जानना, श्रनन्त (श्रन्त रहित) को सान्त रूप जानना, श्रविद्यमान पर्याय को विद्यमान रूप से जानना, श्रभाव रूप पर्यायों को सद्भाव रूप से जानना, श्रनियत को नियत रूप जानना सम्यग्ज्ञान नहीं है, क्यों कि उसने यथार्थ नहीं जाना है।

प्रमारा के भेद---

तद्द्वेधा प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥३५॥

सूत्रार्थ — प्रत्यक्ष प्रमाण भीर इतर भर्षात् परोक्ष प्रमाण के भेद से वह प्रमाण दो प्रकार का है।

विशेषार्थ — तत्त्वार्थ सूत्र मे भी 'तत्प्रमार्था। । १/१०। 'इस सूत्र द्वारा प्रमाण के दो भेद बतलाये हैं। इतर से धिभप्राय परोक्ष का है। धनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण परोक्षप्रमाण है।

प्रति + प्रक्ष = प्रत्यक्ष । 'अन्त्यांति ज्याप्नोति जानातीत्यन्त आत्मा, इस प्रकार प्रक्ष शब्द का प्रयं भात्मा है । केवल भात्मा के प्रति जो नियत है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । [सर्वार्थतिद्ध १/१२] जो ज्ञान इन्द्रिय ग्रादि और प्रकाश ग्रादि की सहायता के विना पदार्थी को स्पष्ट जानता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कहा भी है-

इन्द्रियानिन्द्रियापेज्ञमुक्तमञ्यभिचारि च।

साकारप्रहरा यत्स्यात्तत्प्रत्यत्त प्रचद्ध्यते ॥१।१७॥ [तत्त्वार्यसार]

प्रयं—इन्द्रिय ग्रीर ग्रनिन्द्रिय (मन) की ग्रमेक्षा से रहित भीर व्यक्तियार रहित जो पदार्थों का साकार ग्रहण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। रक्त प्रत्यक्ष जो केवलज्ञान वह सिद्ध व ग्ररहत भगवान के ही होता है।

परोक्ष=पर + बक्ष । ब्रात्मा से भिन्न इन्द्रियादि जो पर, उनकी सहायता की ब्रपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है । कहा भी है—

'पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मज्ञयोपश्मापेज्ञस्यात्मनो मतिश्रुत उत्पद्यमान परोज्ञ-मित्याख्यायते।' [सर्वार्थमिदि १।११]

प्रयात्—मितज्ञानावरण ग्रीर श्रुतज्ञानावरण कर्म के झयोपशम की प्रयोक्षा रखने वाले श्रात्मा के, इन्द्रिय ग्रीर मन तथा प्रकाश ग्रीर उपदेशादिक बाह्यनिमित्तो की सहायता से, मितज्ञान, श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं, ग्रत ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं।

'परास्मिन्द्रियास्मि श्रालोकादिइच, परेषामायत्त ज्ञान परोत्तम्।' [धवल पु० १३ पृ० २१२]

अर्थ--पर का अर्थ इन्द्रिया और आलोकादि हैं, और पर अर्थात् इन इन्द्रियादि के अधीन जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है।

> समुपात्तानुपात्तस्य प्राधान्येन परस्य यत् । पदार्थानां परिज्ञान तत्परोत्त्रसुदाहृतम् ॥१६॥ [तत्त्वार्थसार]

भयं—अपने से भिन्न जो समुपात्त इन्द्रियाँदि भौर अनुपात्त प्रकाशादि (निमित्तो) की मुख्यता से जो पदार्थों का ज्ञान वह परोक्ष कहा जाता है।

प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष और एकदेश प्रत्यक्ष । अब एक-देश-प्रत्यक्ष ज्ञान का कथन करते हैं—

### भवधिमन पर्ययावेकदेशप्रत्यक्षौ ।।३६।।

भ्रयं --- भ्रवधिज्ञान भीर मन पर्यय ज्ञान ये दोनों एकदेश प्रत्यक्ष हैं।

विशेषार्थं - भवधि का अर्थं भर्यादा या सीमा है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल भीर भाव की मर्यादा लिये हुए ज्ञान है वह अवधिज्ञान है। कहा भी है—

'श्रविश्वर्यादा सीमेत्यर्थ। श्रविसहचरित ज्ञानमविष्टः। श्रविश्व स ज्ञानं च तदविष्ठज्ञानम्। नातिव्याप्तिः कृदिबलाधानः वरोन क्वविदेव ज्ञाने तस्याविष्ठशब्दस्य प्रवृत्ते । किमहं तत्य श्रोहिसहो पक्षिवरो १ रा, एदम्हानो हेट्ठिमसव्वर्णाणाणि साबहियाणि उवित्मणाणं णिरविह्यमिदि जाणावणहं। रा मणपञ्जवणाणेण विविह्चारो, तस्स वि श्रविह्याणादो श्रप्पविसयत्तेण हेट्ठिमत्तव्भव-गमादो । पश्रोगस्स पुण द्वाणिववञ्जासो सजमसहगयत्तेण कयवि-मेसपदुष्पायणफलो त्ति रा कोच्छि दोसो ।' [जयषवन पु० १ पृ० १७]

भर्यं—अविष, मर्यादा और सीमा ये शब्द एकार्यवाची हैं। भविष से सहचिरत ज्ञान भी अविष कहलाता है इस प्रकार भविष्ठण जो ज्ञान है वह अविधिज्ञान है। यदि कहा जाय कि अविधिज्ञान का लक्षण इस प्रकार करने पर मितज्ञान प्रलक्ष्यों में यह लक्षण चला जाता है, इसिलये अतिब्याप्ति दोष प्राप्त होता है, सो ऐसा नहीं है नयों कि रुढि की मुख्यता से किसी एक ही ज्ञान में भविष शब्द की प्रवृत्ति होनी है। अविधिज्ञान से नीचे के सभी ज्ञान साविध हैं और उत्पर का केवलज्ञान नित्विष है, इस बात का ज्ञान कराने के लिये अविधिज्ञान में अविध शब्द का प्रयोग किया है। यदि वहां जाय कि इस प्रकार का कथन करने पर मन प्रयंज्ञान से व्यभिचार दोष धाता है, सो भी बात नहीं है, क्यों कि मन पर्ययज्ञान भी अविधिज्ञान से अल्प विषय वाला है, इसिलये विषय की अपेक्षा उसे अविधिज्ञान से नीचे का स्वीकार किया है। फिर भी सयम के साथ रहने के कारण मन प्रयंज्ञान में जो विशेषता भाती है उस विशेषता को दिखलाने के लिये मन पर्ययज्ञान को भविष्ठान से नीचे न रखकर उत्पर रखा है, इसिलये कोई दोष नहीं है।

वह ग्रवधिज्ञान तीन प्रकार का है—देशाविष, परमाविष ग्रीर सर्वविधि। ग्रथवा दो प्रकार का है—भवप्रत्यय ग्रीर गुराप्रत्यय। ग्रथवा छह प्रकार का है—हीयमान, वर्धमान, ग्रवस्थित, ग्रनवस्थित, ग्रनुगामी ग्रीर ग्रननुगामी।

ग्रवधिज्ञान का विषय रूसी पदार्थ है । कहा भी है---

रूपिडववधे ।' [तत्त्राथसूत्र १/२७]

इसलिये अविधिज्ञान पुद्गल द्रव्य और ससारी जीव को जानता है। वहां भी है—

'परमाणुपञ्जतासेसपोगगत्तद्वाणमसखेञ्जतोगमेत्तखेत्तकालभा-वाण कम्मसबधवसेण पोगगतभावमुवगयजीवद्वाण च पश्चवखेण परिच्छित्ति कुणइ श्रोहिणाण।' जियधवल पु० १ पृ० ४३]

प्ययं — महास्कच सं लंकर परमाणु पर्यन्त समस्त पुद्गल द्रव्यो को प्रसख्यातलोकप्रमाण क्षेत्र को, ग्रमख्यातलोकप्रमाण काल को ग्रौर ग्रमख्यातलोकप्रमाण भावो को तथा कम के सम्बन्ध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवो को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे ग्रवधिज्ञान कहते हैं।

गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५६२ में 'रूबी जीवा' शब्दो द्वारा ममारी को रूपी नहा है तथा २१ स्वभावों में जीव के मूतस्वभाव कहा है इसलिए भनारी जीव अविधिज्ञान का विषय बन जाता है।

धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य श्रीर सिद्धजीव ये स्रविध-ज्ञान के विषय नहीं है। धिवल पू० १५ प्र० ७ व ३२]

> गोरइयदेवितत्थयरोहिक्खेत्तस्सवाहिर एदे । जागति सञ्बदो खलु सेसा देसेण जागति ॥

[घवल पु० १३ पृ० २६४]

भयं — नारकी, देव भीर तीयकर का भवधिज्ञान सर्वाङ्ग से जानता है भीर शेष जीवो का अवधिज्ञान शरीर के एकदेश से जानता है।

मन प्रयंगज्ञान— 'परकीयमनोगतोऽर्थो मन, मनस पर्याया' विशेषाः मनःपर्याया, तान जानातीति मनःपर्ययक्कानम् । ' एदं वयण देसामासियं। कुदो १ अचितियाणमद्धचितियाण च अत्याणमवग-मादो । अववा मणपञ्जवसण्णा जेग रूढिभवा तेण चितिए वि अचितिए वि अत्थे वदृमाणणाणविमया ति घेत्तव्वा । ओहिणाण व एद पि पश्चक्ख, अणिदियजतादो ।' [धवल पु० १३ पृ० २१२]

अयं — परकीय मन को प्राप्त हुए अर्थ का नाम मन है भीर मन की (मनोगत अर्थ की) पर्यायो अर्थात विशेषों का नाम मन पर्याय है। उन्हें जो जानता है वह मन पर्यय ज्ञान है। यह वचन देशामर्षक है, क्यों कि इससे अविन्तित और अधिविन्तित अर्थों का भी ज्ञान होता है। अथवा 'मन पर्यय' यह सज्ञा रूढिजन्य है, इसलिये चिन्तित और धिचिन्तित दोनो प्रकार के अर्थ म विद्यमान ज्ञान को विषय करने वाली यह सज्ञा है, ऐसा यहा ग्रहण करना चाहिये। अवधिज्ञान के समान यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, क्यों कि यह इन्द्रियों से नहीं उन्पन्न होता।

'ऋअुविपुलमती मन पर्ययः ॥१।२३॥' [तन्वार्यसूत्र]

श्रयं-ऋजुमित श्रौर विपुलमित के भेद से मन पर्यंग ज्ञान दो प्रवार का है।
ऋजुमित मन पर्यंग ज्ञान ऋजुमनोगत श्रयं तो विषय करता है, ऋजुवचनगन श्रयं को विषय करता है श्रीर ऋजुकायगत श्रयं को विषय करता
है [धवल पु०१३ पृ० ३२६ मूत्र ६२ । विपुलमित मन पर्यंग ज्ञान ऋजुमनोगत
स्रथ को जानता है, अनृजुमनोगत श्रथ को जानता है, ऋजुवचनगत श्रथ को
जानता है, अनृजुवचनगन श्रथ को जानता है, ऋजुकायगत श्रयं को जानता
है श्रीर श्रनृजुमागत श्रयं को जानता है। [धवल पु०१३ सूत्र ७० पृ० ३४०]

ऋजुमित मन पयय ज्ञानी काल की अपेक्षा जघन्य से दो तीन भव और उत्कर्ष से सात और आठ भवों को जानता है, क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से माठ कोश भीतर की बात और उत्कर्ष से आठ योजन के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता। [धवल पु० १३ पृ० ३३८--३३६]

विपुलमित मन पर्यय ज्ञान काल की अपेक्षा जवन्य से सात आठ भवो मीर उत्कर्ष से असंस्थात भवों को जानता है, क्षेत्र की अपेक्षा जवन्य से माठ योजन ग्रीर उत्कर्ष ने मानुषोत्तरशैल ग्रर्थात् ४५ लाख योजन के भीतर की बात को जानता है। [घवल पु० १३ पृ० ३४२-३४३]

केवलं सकलप्रत्यक्ष ॥३७॥

सूत्रार्थ-केवनन्नान सकल प्रत्यक्ष है।

विशेषार्य—चार चाति कर्मों का क्षय होने से कैवलज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है—

'मोहत्त्याच्यानदर्शनावरगान्तरायस्याध केवलम् ॥१०।१॥'

[तत्त्वार्यसूत्र]

प्रयं — मोहनीय कमं के क्षय होने से, पुन ज्ञानावरण, दर्शनावरण प्रौर प्रन्तराय इन तीनो पाति कर्मों का यूगपत् क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

उस केवलझान का विषय मूर्त-स्मूर्त स्नादि सर्वेद्रव्य सोर उनकी भूत, मविष्यत् ग्रीर वर्तमान तीनो काल की सर्व पर्याये है। कहा भी है—

'सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलम्य ॥१।२६॥'

[तस्वार्थसूत्र]

मर्थ-केवलज्ञान का विषय सर्वेद्रव्य भीर सर्वेपर्यायें हैं।

तक्कालिगेव सब्वे सव्सब्भृवा हि पक्तया तासि ।

वट्ट ते ते सारो विसेसदो दृष्यजादीमां ॥३७॥ [प्रवचनसार]

प्रयं—उन जीवादि समस्त द्रव्यो की सर्व विद्यमान पर्यायो को प्रौर मविद्यमान पर्यायो को तात्कालिक धर्यात् वर्तमान पर्याय की तरह विशेषता सहित ज्ञान प्रयात् केवलज्ञान जानता है।

इसकी टीका मे श्री अमृतचन्द्र श्राचार्य ने इसका हुष्टान्त देते हुए कहा है—

'दृश्यते हि छद्मस्यस्यापि वर्तमानमिव न्यतीतमनागत वा वस्तु चिन्तयत. सविदालिकतस्तवाकार ।'

पर्य--जगत मे देखा जाता है कि खप्रस्थो का श्रान भी जैसे वर्तमान वस्तु का चितवन करते हुए उसके प्राकार का प्रवसम्बन करता है उसी प्रकार भूत ग्रोर भविष्यत् वस्तु का चितवन करते हुए उसके माकार का मवलम्बन करता है।

श्री ग्रनन्तवीर्यं ग्राचार्य ने भी प्रमेयरत्नमाला ग्रष्ट्याय २ सूत्र १२ की टीका मे कहा है—

'कथमतीन्द्रियज्ञानस्य वैशर्शामिति चेत् ? यथा सत्यस्वप्नज्ञानस्य भावनाज्ञानस्य चेति । दृश्यते हि भावनाचलादेतद्देश वस्तुनोऽपि विशदद्शेनमिति।'

धर्य—धर्तीन्द्रिय ज्ञान के विश्वदला कैसे सम्भव है ? जैसे कि सत्य स्वप्न ज्ञान के भीर भावना (मानसिक) ज्ञान के विश्वदता सम्भव है। भावना के बल से दूरदेशवर्ती दूरकालवर्ती (ग्रतीत, ग्रनागत) वस्तु का भी विश्वद दर्शन पाया जाता है।

भर्षात् जिस प्रकार खद्यस्य भी भावना या चितवन के बल से भ्रतीत भनागत पर्यायों को स्पष्ट जान लेता है उसी प्रकार केवली भी केवलज्ञान के बल से भ्रतीत भ्रनागत पर्यायों को स्पष्ट जानते हैं। किन्तु भ्रतीत भीर भ्रनागत पर्यायों ज्ञान का विषय हो जाने मात्र से विद्यमान या सद्भाव रूप नहीं हो जाती, क्योंकि छद्यस्थज्ञान भी भ्रीर केवलज्ञान भी भ्रतिद्यमान (भ्रतीत, प्रनागत) पर्यायों को भ्रविद्यमान (भ्रभाव) रूप से जानता है, इसका कारण यह है कि द्रव्य में मात्र वर्तमान पर्याय का सद्भाव रहता है भीर शेष पर्यायों का भ्रभाव भ्रमांव या प्रध्वसाभाव रहता है। सवंधा भ्रभाव नहीं है, क्योंकि वे शक्तिरूप से रहती हैं।

श्री वीरसेन ग्राचार्य ने जयधवल में केत्रलज्ञान की निम्न प्रकार विराद ध्यास्या की है---

'केवलमसहाय इन्द्रियालोकमनस्कारिनरपेत्तत्वात्। आत्मसहाय-मिति न तत्केवलमिति चेत् ? न, झानव्यतिरिक्तात्मनोऽसत्त्वात्। अर्थ-सहायत्वान्न केवलमिति चेत् ? न, विनष्टानुत्पन्नातीतानागतार्थेष्विप तत् प्रवृत्त्युपलम्भात्। असित प्रवृत्तौ खरविषार्थोऽपि प्रवृत्तिरस्त्विति चेत् ? न, तस्य भूतभविष्यच्छक्तिक्षपत्याऽप्यसत्त्वात्। वर्तमानपर्या- याणामेव किमित्यर्थत्वभिष्यत इति चेत् १ न, 'श्रयंते परिष्ठिश्यते' इति न्यायतस्तत्रार्थत्वोपलम्भात्। तद्गागतातीतपर्यायेष्वपि समान-मिति चेत् १ न, तद्मह्णस्य वर्तमानार्थमह्णपूर्वकत्वात्। श्रात्मार्थ-व्यतिरिक्तसहायनिरपेक्तवाद्वा केषलमसहायम्। केवलं च तब्कानं च केवलक्कानम्।'

भयं—भसहाय ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं, क्यों कि वह इन्द्रिय, प्रकाश भीर मनस्कार की भपेक्षा से रहित है।

शका-केवलज्ञान भारमा की सहायता से होता है इसलिये उसे केवल भर्यात भरहाय नहीं कह सकते ?

समाधान — नहीं क्यों कि ज्ञान से भिन्न भारमा का सत्त्व नहीं है, इसलिये के बलज्ञान असहाय है।

शका—केवलञ्चान ग्रथं की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है इसलिये केवल ग्रथीत् ग्रसहाय नहीं है ?

समाधान — नहीं, नष्ट हुए धतीत पदार्थों मे धौर धनुत्वन्न धनागत पदार्थों मे केवलज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसिलये केवलज्ञान धर्म की सहायता से नहीं होता।

शका—यदि विनष्ट श्रीर शनुत्पन्नरूप श्रसत् पदार्थों मे वेवलज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो खरविषासा े भी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि खरविषाण का जिस प्रकार वर्तमान में सस्व नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार उसका भूतशक्ति भौर भविष्यत्शक्तिरूप से भी सत्त्व नहीं पाया जाता, यह उसमें केवलज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है।

शका—वर्तमान पर्यायो को ही धर्य क्यो स्वीकार किया जाता है? धर्यात् अर्तीत और धनागत पर्यायो को अर्थ क्यो नहीं माना जाता?

समाधान----नही, क्योकि 'जो जाना जाता है उसको मर्थ कहते हैं' इस व्युत्पत्ति के मनुसार वर्तमान पर्यायों में मर्थपना पाया जाता है। शका — वर्तमान पर्याय के समान अतीत और अनागत पर्यायों में भी यह ब्युत्पत्ति-अर्थ पाया जाता है अर्थात् जिस प्रकार वतमान पर्याये जानी जातो है उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्याये भी जानी जाती हैं, अत अतीत और अनागत पर्यायों को भी अर्थ कहना चाहिये?

समाधान — नहीं, क्यों कि मतीत गौर मनागत पर्यायों ना ग्रह्ण (ज्ञान) वर्तमान मर्थ के ग्रह्ण पूर्वक होता है इसलिये मतीत, अनागत पर्यायों की 'ग्रय' सज्ञा स्वीकार नहीं की गई।

केवलज्ञान झात्मा और अर्थ से अतिरिक्त इन्द्रियादि की सहायता वी अपेक्षा से रहित है, इसलिये भी वह केवल अर्थात् असहाय है। केवल अर्थात् ससहाय जो ज्ञान है उसनो केवलज्ञान समक्षना चाहिये।

[जयधवल पु० १ पृ० २१-२४]

जिस प्रकार से बतमान पर्याय की 'ग्रथं' सज्ञा है यदि उसी प्रकार प्रतीत ग्रीर ग्रानागत पदार्थों की भी 'ग्रथं' सज्ञा होती तो जेयो के परिशामन के कारण केवलज्ञान मे परिशामन सम्भव नहीं हो सकता था। जेयो के परिशामन ग्रानु-सार केवलज्ञान मे भी परिशामन होता है यह बात ग्रसिद्ध भी नहीं है, क्यों कि निम्न ग्रावंबाक्यों से यह मिद्ध है—

'होयपदार्था प्रतिक्तण भङ्गत्रयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परि-चिक्रक्तयपेक्तया भङ्गत्रयेण परिणमति ।' प्रवचनसार गाषा (८ टीका)

श्य — जिस प्रकार ज्ञेष पदार्थों मे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता रहता है उसी के धनुसार केवलज्ञान मे भी जानने की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, घ्रौव्य होता रहता है।

'येन येनोत्पाद्व्ययधौव्यरूपेण प्रतिक्तण झेयपदार्था' परिणमन्ति तत्परिच्छित्रच्याकारेणानीहितवृत्त्या सिद्धक्षानमपि परिणमति तेन कारणेनोत्पाद्व्ययत्वम्।' [वृहद्दब्यसग्रह गावा १४ टीका]

मर्थ- ज्ञेय पदार्थ जिस जिस प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप मे प्रतिक्षरा परिरामन करते हैं, उसी उमी प्रकार से सिद्धों का कैवसज्ञान भी उन उन ज्ञेय- पदार्थी के जानने रूप धाकार से बिना इच्छा परिएामन करता है।

'ण च णाण्विसेसदुवारेण उप्पन्तमाण्स्स केवलणाणसस्स केवल-णाण्त फिह्नदि, पमेयवसेण परियत्तमाणसिद्धजीवणाणसाण पि केवलणाण्नाभावष्पसगादो।' जयधवल पु० १ पृ० ५०-५१

प्रयं—यदि कहा जाय कि केवलज्ञान का प्रशं ज्ञानविशेष रूप से उत्पन्न होता है, इसलिये उसका केवलज्ञानत्व हो नष्ट हो जाता है, रो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर प्रमेय के निमित्त से पिन्वर्तन करने वाले सिद्धजीवों के ज्ञानाशों को भी केवलज्ञान के प्रभाव का प्रसग प्राप्त होता है। प्रयात् यदि केवलज्ञान के प्रशं मितज्ञानादि ज्ञानविशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, इसलिये उनमें केवलज्ञान नहीं माना जा सकता है तो प्रमेयों के निमित्त से सिद्धजीवों के ज्ञान में परिवर्तन होता है, प्रत सिद्धों का ज्ञान भी वेयलज्ञान नहीं बनेगा।

'प्रतिस्त विवर्तमानानर्थानपरिणामि केवलं कथ परिश्चिनत्तीति चेत्र, क्रेयसमिवपरिवर्तिन केवलस्य तद्विरोधात्।'

[धवल पु० १ पृ० १६८]

मर्थ — प्रपरिवर्तनशील केवलज्ञान प्रक्येक क्षरण मे परिवर्तनशील पदार्थों को कैसे जानता है ? ऐसी शका ठीक नहीं है, क्यों कि ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिये तदनुकूल परिवतन करने वाले केवलज्ञान के ऐसे परिवर्तन मान लेने में कोई विरोध नहीं माना है।

इस प्रकार जो पर्यायें प्रतिक्षाण उत्पन्न होती हैं उनको केवलज्ञान सद्भाव रूप से जानता है। ग्रीर जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या उत्पन्न नहीं हुई हैं उनको ग्रभाव रूप से जानता है ग्रन्यथा ज्ञेयों के परिणमन के श्रनुकूल केवलज्ञान में परिणमन नहीं बन सकता।

मतिश्रुते परोक्षे ॥३८॥ भय---मतिज्ञान सौर श्रुतज्ञान ये दो परोक्षज्ञान है। है। इसिलये मतिज्ञान परोक्ष है। कहा भी है--

'तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्।'

[तत्त्वार्थसूत्र १/१४]

मर्थ-- उस मितज्ञान में इन्द्रिया भीर मन निमित्त होते हैं अर्थात् वह मितज्ञान इन्द्रिय भीर मन की अपेक्षा रखता है।

'श्रुत मतिपूर्व ।'

[तस्वार्यसूत्र १/२०]

मर्थ-मितज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है।

इस प्रकार भात्मा से पर जो इन्द्रिय भीर मन, उनकी सहायता की भपेक्षा रखने से मति भीर श्रुत ये दोनो ज्ञान परोक्ष हैं।

'मतिश्रुतयोर्निबन्घो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ।' [तत्त्वायंसूत्र १/२६]

भयं—मितिज्ञान भीर श्रृतज्ञान का विषय सर्व द्रव्यो की ग्रसर्वपर्यायें है, भर्यात् द्रव्यो की त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायो को मितिज्ञान भीर श्रुतज्ञान जानते हैं।

।। इस प्रकार प्रमारा का स्वरूप कहा गया ।।

## नयाधिकार

तदवयवा नया ॥३६॥

सुत्रार्थ-प्रमाण के ग्रवयव नय हैं।

विशेषार्थ — मागे सूत्र १८१ मे 'प्रमाणेन वस्तुसगृहीतार्थेकाशो नय।' इन शब्दो द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के एक मश को ग्रहण करे वह नय है। इसी बात को श्री वीरसेन माचार्य ने घवल पु०१ पृ०८३ पर कहा है—

'प्रमाणपरिगृहीतार्थे कदेशे वस्त्वध्यवसायो नय।'

भर्य-प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अश मे वस्तु का निश्चय करने वाला ज्ञान नय है।

नय के इस लक्ष्मण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाण के भवयव नय हैं। सूत्र १०१ में नय का लक्ष्मण विभिन्न प्रकार से कहा गया है। नयभेदा उच्यन्ते ॥४०॥

सूत्रायं - नय के भेदो को कहते हैं।

णिच्छयबवहारणया मूलमभेया णयाण सव्वाणं। णिच्छयसाहणहेऊ दव्वयपज्जत्थिया मुणह ॥४॥

गाया धर्य — सम्पूर्ण नयो के निश्चयनय धौर व्यवहारनय ये दो मूस-भेद हैं। निश्चय का हेतु द्रव्याधिक नय है भीर साधन का हेतु भर्णात् व्यवहार का हेतु पर्यायाधिक नय है।

विशेषार्यं—निश्चय नय द्रव्य मे स्थित है भीर व्यवहारनय पर्याय मे स्थित है। श्री भ्रमृतचन्द्र भाचार्यं ने भी समयसार गाया ५६ की टीका में 'व्यवहारनय किला पर्यायाशित्वात्' 'निश्चयनयस्तु द्रव्याशित्वात्' इन शब्दो द्वारा यह बतलाया है कि व्यवहारनय पर्याय के भ्राश्रय है भीर निश्चयनय द्रव्य के भ्राश्रय है। भर्यात् निश्चयनय का विषय द्रव्य है भीर व्यवहारनय का विषय पर्याय है।

ववहारो य वियव्यो भेदो तह पष्जचो ति एयहो ॥४७२॥

[गो• जी०]

'ञ्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेण ।' [समयसार गा० १२ टीका] भर्यात्—अवहार, विकल्प, भेद भौर पर्याय ये सब एकार्यवाची शब्द हैं। क्योंकि निश्चयनय का विषय प्रवाय

है, इसलिये यह कहा गया है कि निश्चय का हेतु द्रव्यायिक नय है भीर व्यव-हार का हेतु पर्यायायिक नय है।

भागे सूत्र २०४ मे बतलाया है कि भनेद भीर अनुपचार रूप से जो वस्तु का निरुचय करे वह निरुचयनय है। सूत्र २०५ मे बतलाया है कि भेद भीर उपचार से जो वस्तु का अथवहार करे सो व्यवहार नय है।

इस प्रकार नय के मूलभेद दो हैं (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय प्रथवा

१ 'शिच्छ्यसाहगाहेमो' इति पाठातरम् । २ 'पञ्जयदव्यत्थिय' इति पाठातरम् [नयचक] ।

(१) द्रव्यायिक नय (२) पर्यायायिक नय । इन दोनों नयो के आश्रय से ही भगवान का उपदेश हुआ है । कहा भी है—

'द्रौ हि नयी भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्च । तत्र न सल्वेकनयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता ।'

[पचास्तिकाय गाथा ४ टीका]

भर्य-भगवान ने दो नय कहे हैं-इत्याधिक भीर पर्यायाधिक । वहां कथन एक नय के अधीन नहीं होता, किन्तू दोनो नयों के भ्रधीन होता है।

द्रव्याधिक., पर्यायाधिक नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ., एवभूत इति नव नया स्मृता. ।।४१॥

सूत्रार्थं — द्रव्याधिक नय, पर्यायाधिक नय, नैगम नय, सग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समिस्हिंद नय, एवभूत नय ये नव नय माने गये हैं ॥४६॥

विशेषार्थं - इन नयो का स्वरूप इस प्रकार है ---

द्रव्याधिक नय—द्रब्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्याधिक नय है। [सर्वार्थसिद्धि १/६]। द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्समं और अनुवृत्ति है, इस को विषय करने वाला नय द्रव्याधिक नय है [सर्वाधिसिद्धि १/३३]। जो उन उन पर्यायो को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अथवा प्राप्त हुआ था वह द्रव्य है। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्याधिक नय है [धवल पु १ पृ ६३]।

भागे सूत्र १८४ में भी द्रव्याधिक नय का लक्ष्मण इसी प्रकार कहा है।

पर्यायाध्यक नय — 'पर्याय एवार्थ प्रयोजनसस्येति पर्याया-र्थिक ॥१६१॥' [झालापपडिति] [सर्वार्थिसिडि १/६]। भर्णात् — पर्णय ही जिस नय का प्रयोजन है, वह पर्यायाध्यक नय है। पर्याय का अर्थ विशेष, भपवाद भीर व्यावृत है, इसको विषय करने वाला पर्यायाध्यक नय है [सर्वाय सिडि १/३३]। भ्रयता परि' जो कालकृत भेद को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। वह पर्याय जिस नय का प्रयोजन है वह पर्यायाधिक नय है। [धवल पू० १ पृ० ८४]

> तित्ययर-वयण सगह्र-विसेस-पत्यार-मूल-वायरणी । दव्वट्टित्रो य पञ्जय-णयो य सेसा वियप्पा सिं॥

> > [ बबल पु० १ पृ० १२]

ध्यं—तीर्यंकरो के वचनो कं सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्याध्यक नय है धौर उन्ही वचनो के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायाध्यक नय है। शेष सभी नय इन दोनो नयो के विकल्प धर्यात् भेद हैं।

'द्रव्यार्थिक नय स त्रिविधो नैगम-सग्रह-व्यवहारभेदेत ।' 'पर्याया-र्थिको नयश्चतुर्विध ऋजुसूत्र-शब्द-समभिरूढैवभूतभेदेन ।'

[ घवल पु० ६ पु० १७० व १७१]

मर्थ — द्रव्यायिक नय है, वह नैगम, सग्रह भीर व्यवहार के भेद से तीन प्रकार है। पर्यायाधिक नय ऋ जुसूत्र, शब्द, समभिरूढ भीर एवभूत के भेद से चार प्रकार का है।

ऋजुसूत्र नय मर्थनय है झौर शब्द, समिनिक्द, एवभूत ये तीन, व्यञ्जन नय हैं, क्योंकि इनमे शब्द की मुख्यता है। कहा भी है-

'पर्यायार्थिको द्वितिष अर्थनयो व्यवजननयरचेति।'

[धवल पु० १ प० ६५]

नैगमनय — नैक गच्छतीति निगम, निगमो विकल्प ' जो एक को ही प्राप्त नहीं होता अर्थात् अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है। निगम का अर्थ विकल्प है। जो विकल्प को ग्रहण करे, वह नैगम नय है। प्रानिष्पन्न अर्थ विकल्प है। जो विकल्प को ग्रहण करे, वह नैगम नय है। प्रानिष्पन्न अर्थ में सकल्पमात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम है। यथा हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई भ्रन्य पुरुष पूछता है—आप किम काम के लिये जा रहे हैं ? वह कहता है — प्रस्थ लेने के लिये जा रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सिन्निहित नहीं है, तथापि प्रस्थ बनाते के सकल्प

१ ब्रालापपद्वति सूत्र १६६।

भात्र से उसमे प्रस्थ व्यवहार किया गया है। तथा ईंधन भीर जल भादि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है कि भाप क्या कर रहे हैं? उसने कहा—भात पका रहा हूँ। उस समय भात पर्याय सिन्निहत नहीं है, केवल भात के लिये किये गये व्यापार में भात का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार का जितना व्यवहार भनिष्पन्न भयें के भवलम्बन से सकल्प मात्र को विषय करता है वह सब नैगम नय का विषय है। [सर्वायसिद्ध १/३३]

सग्रह नय. — जो नय अभेद रूप से सम्पूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है वह सग्रह नय है।

भेद सहित सब पर्यायों को भपनी जाति के भिवरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सब को ग्रहण करने वाला नय सग्रह नय है। यथा—सत्, प्रक्य भीर घट ग्रादि। 'सत्' कहने पर सत् इस प्रकार के वचन भीर विज्ञान की भनुवृत्ति रूप लिंग से भनुमित सत्ता के भाषारभूत सब पदार्थों का सामान्य रूप से सग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' ऐसा कहने पर भी 'उन उन पर्यायों को द्रवता है, प्राप्त होता है' इस प्रकार इस ब्युत्पत्ति से युक्त जीव, भजीव भीर उनके सब भेद प्रभेदों का सग्रह हो जाता है। तथा 'घट' ऐसा कहने पर घट, इस प्रकार की बुद्धि भीर घट, इस प्रकार के शब्द की भनुवृत्ति रूप लिंग से भनुमित सब घट पदार्थों का सग्रह हो जाता है। [सर्वार्थसिद्धि १/३३]

व्यवहारनय—सग्रह नय से ग्रहण किये हुए पदार्थ को भेद रूप से व्यवहार करता है, ग्रहण करता है, वह व्यवहार नय है।

सग्रह नय के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थों का विधिपूर्वक प्रवहरण प्रथात् भेद करना व्यवहारनय है। सर्व सग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है, वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में प्रसमयं है, इस लिये व्यवहारनय का भ्राश्रय लिया जाता है। यथा—सग्रह नय का विषय जो द्रव्य है, वह जीव भ्रजीव की भ्रपेक्षा किये बिना व्यवहार कराने में भ्रसमयं है, इसलिये जीव द्रव्य है भीर भ्रजीव द्रव्य है, इस प्रकार के व्यवहार का

१ मालापपद्रति सूत्र १६७। २ मालापपद्रति सूत्र १६८।

भाम्रय लिया जाता है। जीन हन्य भौर प्रजीन हन्य भी जन तक संप्रहुत्य के निषय रहते हैं तन तक ने न्यनहार कराने में भसमर्थ हैं, इसलिये न्यनहार से जीन हन्य के देन नारकी भादि रूप भौर भजीन हन्य के घटादि रूप भेदों का भाश्रय लिया जाता है। इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति नहीं तक होती है जहां तक वस्तु में फिर कोई निभाग करना सम्भव नहीं रहता। [सर्वार्वसिद्धि १/३३]। इस न्यनहार नय में कालकृत भेद नहीं होता है।

ऋजुसूत्र नय —जो नय सरल को सूत्रित करता है धर्षात् शहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है।

ऋजुसूत्र नय भ्रतीत और भ्रनागत तीनो कालों के विषयों को श्रह्ण न करके वर्तमान काल के विषयमूत पदार्थों को श्रह्ण करता है, क्योंकि भ्रतीत के विनष्ट भीर प्रनागत के भनुत्पन्न होने से उनमे व्यवहार नहीं हो सकता। वह वर्तमान काल समय मात्र है भौर उसके विषयभूत पर्यायमात्र को विषय करने वाला ऋजुसूत्र नय है [सर्वार्षसिद्धि १/३३]।

ऋजुतूत्र तय का विषय पच्यमान पक्ष्य है। जिसका अर्थ कथ चित् पच्य-मान और कथ चित् उपरतपाक होता है। जितने अश में वह पक चुकी है उसकी अपेक्षा वह वस्तु पक्ष्य अर्थात् कथ चित् उपरतपाक है और अन्तिम पाक की समाप्ति का अभाव होने की अपेक्षा अर्थात् पूरा पाक न हो सकने की अपेक्षा वही वस्तु पच्यमान भी है ऐसा सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्रियमाण-कृत, अज्यमान-अक्त, बध्यमान-बद्ध और सिद्ध चत्-सिद्ध आदि व्यवहार मी चटित हो जाता है।

ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा जिस समय प्रस्य से वान्य गापे वाते हैं, उसी समय वह प्रस्य है। इस अब की दृष्टि में 'कु भकार' संज्ञा भी नहीं बन सकती क्योंकि शिवक आदि पर्वायों को करने से उनके कर्ता को 'कु भकार' यह सज्ञा नहीं दी जा सकती। ठहरे हुए किसी पुरुष से 'आप कहा से आ रहे हो' इस प्रकार प्रश्न होने पर 'कहीं से भी नहीं आ रहा हूँ' इस प्रकार यह ऋजु-सूत्र नय मानता है, क्योंकि जिस समय प्रश्न किया गया उस समय आगमन

१. मालापपद्धति सूत्र १६६ ।

रूप क्रिया नहीं पाई जाती।

[जयषवल पु० १ पृ० २२४]

तथा इस ऋजुमूत्र नय की हिंदि में 'काक कृष्ण होता है' यह व्यवहार भी नहीं बन सकता है, क्यों कि जो कृष्ण है वह कृष्णारूप ही है, काकरूप नहीं है। यदि कृष्ण को काकरूप माना जाय तो अमर श्रादिक को भी काकरूप मानने की श्रापित श्राप्त होती है। उसी प्रकार काक भी काकरूप ही है कृष्णारूप नहीं है, क्यों कि यदि काक को कृष्णारूप माना जाय तो काक के पीले पित्त सफेद हड़ी भीर लाल रुधिर श्रादिक को भी कृष्णारूप मानने की भापत्ति प्राप्त होती है।

इस ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से विशेषण्-विशेष्य भाव भी नहीं बनता है, क्योंकि भिन्न दो पदार्थों में तो विशेषण्-विशेष्य भाव बन नहीं सकता, क्योंकि भिन्न दो पदार्थों में विशेषण् विशेष्य भाव मानने पर श्रव्यवस्था की अपित्त प्राप्त होती है, अर्थात् जिन किन्ही दो पदार्थों में भी विशेषण्-विशेष्य भाव हो जायगा। उसी प्रकार अभिन्न दो पदार्थों में विशेषण् विशेष्य भाव नहीं बन सकता, क्योंकि अभिन्न दो पदार्थों का अर्थ एक पदार्थ ही होता है और एक पदार्थ में विशेषण्-विशेष्य भाव के मानने में विशेष आता है।

[जयधवल पु० १ पु० २२६]

इस ऋजुसूत्र नय की हिष्ट मे सयोग प्रथवा समवाय सम्बन्ध नही बनता है। इसीलिये सजातीय भौर बिजातीय दोनो प्रकार की उपाधियों से रहित केवल शुद्ध परमाणु ही है, भत जो स्तमादिकरूप स्कन्धों का प्रत्यय होता है वह ऋजुसूत्र नय की हिष्ट में भ्रान्त है। तथा वह परमाणु निरवयव है, क्योंकि परमाणु के ऊर्वभाग, संघोभाग और मध्यभाग भ्रादि भवयवों के मानने पर भनवस्था दोध की भ्रापत्ति प्राप्त होती है और परमाणु को भपरमाणुपने का प्रसग प्राप्त होता है। [जयधवल पु० १ पृ० २३०]

इस ऋजुमूत्र नय की दृष्टि में बन्ध्य-बन्धक भाव, वध्य-धातक भाव, दाह्य-दाहकभाव भीर संसारादि कुछ भी नहीं बन सकते।

[जयधवल पु० १ पृ• २२८] इस ऋजुसूत्र नय की दृष्टि में ग्राह्म-ग्राहकभाव भी नहीं बनता है। ज्ञान से मसबद्ध प्रयं का तो ग्रहण होता नहीं है, वयोकि ऐसा मानने पर श्रव्यवस्था दोष की भापति प्राप्त होती है। श्रयांत् भ्रसम्बद्ध धर्म का यहण मानने पर किसी भी जान से किसी भी पदार्म का ग्रहण हो जायगा। तथा ज्ञान से सम्बद्ध धर्म का भी ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वह ग्रहण काल में रहता नहीं है। यदि कहा जाय कि भ्रतीत होने पर भी उसका ज्ञान के साथ कार्य-कारणभाव सम्बन्ध पाया जाता है, भ्रत उसका ग्रहण हो जायगा, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर चक्षुइन्द्रिय से व्यभिचार दोष ग्राता है। भर्मात् पदार्म की तरह चक्षुइन्द्रिय से भी ज्ञान का कायकारण सम्बन्ध पाया जाता है, फिर भी ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है।

[जयधवल पु० १ पृ० २३०-२३१]

इस ऋजुसूत्र नय की हृष्टि में वाच्य-वाचक भाव भी नहीं होता है। इस प्रकार इस नय की हृष्टि में सकल व्यवहार का उच्छेद होता है।

[जयधवल पु॰ १ पृ० २३२]

शब्दनय-जो नय शब्द प्रर्थात् व्याकरण से, प्रकृति भीर प्रत्यय के द्वारा सिद्ध भ्रमत् निष्पन्न शब्द को मुख्यकर विषय करता है वह शब्द नय है।

'शपति' मर्यात् जो पदार्थं को बुलाता है मर्यात् पदार्थं को कहता है या उस का निश्चय कराता है वह शन्यनय है। यह शब्दनय लिंग, सल्या, काल, कारक, पुश्व भौर उपग्रह के व्यक्तिचार को दूर करता है। पुल्लिंग के स्थान में स्त्रीलिंग का भौर स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिंग का कथन करना भादि लिंग-व्यक्तिचार है। जैसे—'तारका स्वाति ' स्वाति नक्षत्र तारका है। यहा पर तारका शब्द स्त्रीलिंग भौर स्वाति शब्द पुल्लिंग है, भत स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का कथन करने से लिंग-व्यक्तिचार है भर्षात् तारका शब्द स्त्रीलिंग है उसके साथ में पुल्लिंग स्वाति शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्याकरण भनुसार ठीक नहीं है। एकवचन मादि के स्थान पर द्विवचन मादि का कथन करना सल्या-व्यक्तिचार है। जैसे 'नन्दत्र पुनर्वसू' पुनर्वसू

१. मालापपद्धति सूत्र २००।

नक्षत्र हैं। यहां पर नक्षत्र शब्द एकवजनान्त और पुनवंसू शब्द द्विवजनान्त है, इसलिये एकवजन के साथ में द्विवजन का कथन करने से संस्था-व्यभिचार है। भूत ग्रादि काल के स्थान में मविष्यत् ग्रादि काल का कथन करना काल-व्यभिचार है। जैसे—विद्वहद्वास्य पुत्रों जिनता' जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा इसको पुत्र होगा। यहा पर 'विद्वहद्वा' शब्द भूत-कालीन है भौर 'जिनिता' यह मविष्यत्कालीन है। ग्रतः मविष्य ग्रमं के विश्य में भूतकालीन प्रयोग करना काल-व्यभिचार है। एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साधन-व्यभिचार कहते हैं। उत्तमपुश्य के स्थान पर मध्यमपुश्य भौर मध्यमपुश्य के स्थान पर उत्तमपुश्य ग्रादि के प्रयोग करने को पुश्य-व्यभिचार कहते हैं।

इस प्रकार जितने भी लिङ्ग घादि व्यभिचार हैं वे सभी घयुक्त हैं, क्यों कि भ्रन्य घर्ष का चन्य धर्ष के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसलिये जैसा लिंग हो, जैसी सस्या हो घौर जैसा साधन हो उसी के भनुसार शब्दों का कथन करना उचित है। [जयधवस पु०१ पृ०२३४-२३७]

समिम्ब्द्रनयः—गागे सूत्र २०१ मे कहेगे 'परस्परेगाि भिक्दाः समिभ-क्दा । शब्दभेदेऽप्यर्थभेदो नास्ति, यथा शक्त इन्द्र पुरद्र इत्याद्यः समिभक्दा ।' परस्पर मे मिम्ब्द शब्दों को ग्रहण करने वाला नय समिन-क्द नय कहलाता है। इस नय के विषय मे शब्द-भेद रहने पर मी मर्थ-भेद नही है, जैसे शक्त, इन्द्र भौर पुरदर ये तीनो ही शब्द देवराज के पर्यायवाची होने से देवराज मे शिम्ब्द हैं। किन्तु शोलापुर से प्रकाशित नयचक पृ० १८ पर लिखा है—'शब्दभेदेप्यर्थभेदो भवत्येवेति' अर्थात् शब्द-भेद होने पर मर्थ-भेद होता ही है। जयम्बन मे भी इस प्रकार कहा है—

शब्दभेद से जो नाना अथों ने अभिरूढ़ है अर्थात् जो शब्दभेद से अर्थभेद मानता है वह समिभिरूढनय है। जैसे एक ही देवराज इन्दनिजया का कर्ता होने से अर्थात् आज्ञा और ऐश्वर्य आदि से युक्त होने के कारए। इन्द्र कहलाता है और वही देवराज शकनाद अर्थात् सामर्थ्यवाला होने के कारए। शक्त कह- लाता है तथा वही देवराज पुर अर्थात् नगरों को दारण अर्थात् विभाग करने वाला होने के कारण पुरन्दर कहलाता है। ये तीनो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिये एक अर्थ के वाचक नहीं हैं। आश्रय यह है कि अर्थभेद के बिना पदों में भेद बन नहीं सकता है, इसलिये पदभेद से अर्थभेद होना ही चाहिये, इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाला समिभिल्ड नय है। [जयधवल पु० १ पृ० २३६]

इस समिभिरूढ़ नय मे पर्यायवाची शब्द नहीं पाये जाते हैं, क्यों कि यह नय प्रत्येक पद का भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। इस नय की दृष्टि में दो शब्द एक अर्थ में रहते हैं ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्यों कि भिन्न दो शब्दों का एक अर्थ में सद्भाव मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाय कि उन दोनो शब्दों में समान शक्ति पाई जाती है, इसलिये वे एक अर्थ में रहते हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि यदि दो शब्दों में सर्वथा समान शक्ति मानी जाय तो फिर वे दो नहीं रहेंगे, एक हो जायेंगे। इसलिये जब वाचक शब्दों में भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत अर्थ में भेद होना ही चाहिये।

श्री पूज्यपाद भाचार्यं ने सर्वार्यसिद्धि मे इस प्रकार कहा है-

नाना प्रयों का समितिरोहण करने वाला समिम्ब्ड नय है। क्योंकि जो नाना प्रयों को 'सम' प्रयांत छोडकर प्रधानता से एक प्रयं में ब्लू होता है। वह समिम्ब्ड नय है। जैसे 'गो' इस शब्द के वचन प्रादि प्रनेक प्रयं पाये जाते हैं, तथापि वह 'पशु' प्रयं में ब्लू है। प्रयवा धर्य का ज्ञान कराने के लिये खब्दो का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयं का ज्ञान एक शब्द के द्वारा हो जाता है, अत इस नय की हिंद मे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग निर्यंक है। यदि शब्दों में भेद है तो प्रयंभेद धवश्य है। इस प्रकार नाना प्रयों का समित्ररोहण करने वाला समित्रक्व नय है। जैसे इन्द्र, शक्त भीर पुरन्दर ये तीन शब्द होने से इनके प्रयं भी तीन हैं। इन्द्र का प्रयं ऐश्वयंवान् है, शक्त का अर्थ सामर्थ्यवान् है, एक्ट का अर्थ सामर्थ्यवान् है, एक्ट का अर्थ सामर्थ्यवान् है, पुरन्दर का अर्थ नगर का विमाग करने वाला है।

एवभूत नय--जिस नय मे वर्तमान किया की प्रधानता होती है वह एवभूत नय है।

जिस शब्द का जिस कियारूप धर्थं है तद्रू पिक्रिया से परिशात समय मे ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, धन्य समय मे नहीं, ऐसा जिस नय का मिश्राय है वह एवभूत नय है। इस नय मे पदो का समास नहीं होता है, क्योंकि जो स्वरूप घोर काल की प्रपेक्षा भिन्न हैं उनको एक मानने मे विरोध घाता है। यदि कहा जाय कि पदो मे एककालवृत्ति रूप समास पाया जाता है सो ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि पद कम से ही उत्पन्न होते हैं, इसिलये घनेक पदो का एक काल मे रहना नहीं बन सकता। तथा इस नय में जिस प्रकार पदो का समास नहीं बन सकता है, उसी प्रकार घ, ट भादि वर्णों का भी समास नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रनेक पदो के समास मानने में जो दौंच कह धाये हैं, वे सब दोच ग्रनेक वर्णों के समास मानने में भी प्राप्त होते हैं। इसिलये एवभूत नय की दृष्टि मे एक ही वर्ण एक अर्थ का वाचक है।

उपनयाश्च कथ्यन्ते ॥४२॥

सुत्रायं — अब उपनयो का कथन करते हैं। उपनय के लक्ष्मण कथन करने के लिये सुत्र कहते हैं।

नयाना समीपा उपनयाः ॥४३॥ सुत्रार्यः—जो नयो के समीप मे रहे वे उपनय हैं।

विशेषार्थं—'श्चात्मन उपसमीपे प्रमाखादीनां वा तेषामुपसमीपे नयतीत्युपनय ।' [संस्कृत नय चक्र पृ० ४४] धर्षात् जो भ्रात्मा के या उन प्रमाखादिकों के भ्रत्यन्त निकट पहुंचाता है वह उपनय है।

यह उपनय भी वस्तु के यथायें धर्म का कथन करता है, ग्रयथार्थ धर्म का कथन नहीं करता, इसलिये इसके द्वारा भी वस्तु का यथार्थ बोध होता है।

१. मालापपढति सूत्र २०२।

उपनय के मेदों का कवन करने के लिये थागे का सूत्र कहा जाता है— सद्भूतव्यवहारः धसद्भूतव्यवहारः उपचरितासद्भूत-व्यवहारक्चेत्युपनयास्त्रेधा ॥४४॥

भयं — सद्भूत-व्यवहार, भसद्भूतव्यवहार भीर उपचरित-भसद्भूत-ध्यवहार ऐसे उपनय के तीन भेद होते हैं।

विशेषायं—'भेदोपचारतया वस्तु ज्यवह्नियत इति ज्यवहार ।' इन्द्र समास की प्रपेक्षा इस सूत्र का प्रयं होता है—भेद प्रौर उपचार के द्वारा जो वस्तु का व्यवहार होता है वह व्यवहार नय है। जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत-ज्यवहार नय है गौर जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह श्रसद्भूत-ज्यवहार नय है।

सज्ञा, सस्या, लक्षरा, प्रयोजन की प्रपेक्षा गुरा भीर गुरा मे भेद करने वाली नय सद्भूत-व्यवहार नय है। इसी प्रकार पर्याय-पर्यायी मे. स्वभाव-स्वभावी मे, कारक-कारकी में भी भेद करना सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे -उच्छा स्वभाव ग्रीर ग्राग्न स्वभावी में भेद करना तथा मृतिपढ़ की शक्ति-विशेष कारक में ग्रीर मृतिपढ़ कारकी में भेद करना। ये सब सद्भूतक्यवहार नय के हुच्टान्त हैं।

मन्यत्र प्रसिद्ध वर्ष (स्वभाव) का म्रान्यत्र समारीप करने वाली मसद्भूत-ध्यवहार नय है। जैसे पुद्गल मादि मे जो वर्ष (स्वभाव) है उसका जीवादि मे समारीप करना। इसके नौ मेदे हैं—१ द्रब्य मे द्रब्य का उपचार, २ पर्याय मे पर्याय का उपचार, ३ गुगा में गुगा का उपचार, ४ द्रब्य में गुगा का उपचार, १ द्रब्य मे पर्याय का उपचार, ६ गुगा मे द्रब्य का उपचार, ७ गुगा मे पर्याय का उपचार, म पर्याय में द्रब्य का उपचार, १. पर्याय में गुगा का उपचार। यह नौ प्रकार का उपचार मसद्भूत-ध्यवहारनय का विषय है। जैसे—१ पुद्गल मे जीव का उपचार मर्थात् पृथ्वी भादि पुद्गल में

१ झालापपढिति सूत्र २०५। २ झालापपढिति सूत्र २०६। ३. झालाप-पदिति सूत्र २०६। ४ झालापपढिति सूत्र २०७। ५. झालापपढिति सूत्र २१०

एकेन्द्रिय जीव का उपचार । २. दर्गगुरूप पर्याय मे अन्य पर्यायरूप प्रतिबिंब का उपचार । किसी के प्रतिबिंब को देखकर जिसका वह प्रतिबिंब है उसको उस प्रतिबिंबरूप बतसाना । ३ मितिज्ञान मूर्त है—यहा विजाति ज्ञानगुरा में विजाति मूर्नगुरा का आरोपरा है। ४. जीव-अजीव जेय अर्थात् ज्ञान के विषयक हैं। यहा जीव-अजीव द्रव्य में ज्ञानगुरा का उपचार है। ४. परमारा बहुप्रदेशी है अर्थात् परमारा पुर्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी पर्याय का उपचार है। ६ व्वेत प्रसाद । यहा पर व्वेत गुरा में प्रसाद द्रव्य का आरोप किया गया है। ७. ज्ञानगुरा के परिसानन में ज्ञान-पर्याय का ग्रहरा, गुरा में पर्याय का आरोपसा है। ६ इसका शरीर रूपवान है। यहा पर शरीर रूप पर्याय में द्रव्य का उपचार है। ६ इसका शरीर रूपवान है। यहा पर शरीर रूप पर्याय में 'रूपवान' गुरा का उपचार किया गया है।

मुख्य के अभाव मे प्रयोजनवश या निमित्तवश जो उपचार होता है वह उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय है। जैसे मार्जार (विलाव) को सिंह कहना। यहा पर मार्जार और सिंह में साहत्य सम्बन्ध के कारण मार्जार में सिंह का उपचार किया गया है, क्योंकि सम्बन्ध के विना उपचार नहीं हो सकता। जैसे चूहे आदि में सिंह का उपचार नहीं किया जा सकता। वह सम्बन्ध अनेक प्रकार का है। जैसे—आवनाभाव सम्बन्ध, सदलेष सम्बन्ध, परि-णाम-परिणामी सम्बन्ध, श्रद्धा-श्रद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-श्रेय सम्बन्ध, चारित-चर्या सम्बन्ध इत्पादि। ये सब उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय के विषय हैं। 'तत्त्वायं का श्रद्धान सम्यन्धकंत है' यह उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय का विषय है, क्योंकि यहां पर श्रद्धा-श्रद्धेय सम्बन्ध पाया जाता है। 'सर्वन्न' यह भी उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय का विषय है, श्रेय-ज्ञायक सम्बन्ध पाया जाता है। 'सर्वन्न' यह भी उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय का विषय है, श्रेय-ज्ञायक सम्बन्ध पाया जाता है। स्वात्र अपवर्ति-असद्भूत-अववहारनय का विषय है, श्रेय-ज्ञायक सम्बन्ध पाया जाता है। स्वात्र अपवर्ति-असद्भूत-अववहारनय का विषय है, श्रेय-ज्ञायक सम्बन्ध पाया जाता है, सर्व जो श्रेय उनका श्रायक सर्वन्न होता है। इत्यादि

इबानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते ॥४५॥ सूत्रार्व-प्रव उनके (नयो धौर उपनयो के) मेदों को कहते हैं।

२ टिप्परा सूत्र २१०। २ मालापपद्धति सूत्र २१२। ३ मालापपद्धति सूत्र २१३।

## द्रव्यार्थिकस्य दश भेदा ॥४६॥

सूत्रार्थ-- द्रव्यायिक नय के दश भेद हैं।

द्रव्यापिक नय के दश भेदों का कथन दश सूत्रो द्वारा किया जाता है। उनमें से प्रथम तीन सूत्रों में शुद्ध द्रव्याधिक नय के तीन भेदों का कथन है—

१. कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धद्रव्याधिकः, यथा संसारी-जीवः सिद्धसहक्शुद्धात्मा ॥४७॥

सूत्रार्थ — शुद्ध द्रव्याधिक नय का विषय कर्मोपाधि की झपेक्षा रहित जीव द्रव्य है, जैसे — ससारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है।

विशेषायं—यद्यपि ससारी जीव कर्मोपाधि सहित है तथापि शुद्ध द्रव्यारिक नय उस जीव को कर्मोपाधि से रहित सिद्ध जीव समान शुद्ध बतलाता
है। यदि जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा हो तो वह ससारी नहीं हो सकता और
ससारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ससारी भवस्था
जीव की भशुद्ध पर्याय है। सिद्ध भवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। एक समय
में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है। कर्मोपाधि भर्यात् कर्म बंध जीव
की भशुद्धता का कारण है, क्योंकि अन्य द्रव्य के बंध बिना द्रव्य अशुद्ध नहीं
हो सकता। कर्म-वंध के कारण ही जीव ससारी हो रहा है। फिर भी कर्म-वंध की अपेक्षा न करके उस ससारी जीव को (अशुद्धात्मा को) शुद्धात्मा
बतलाना शुद्ध द्रव्याधिक नय का प्रथम मेंद है। ससारी अवस्था की अपेक्षा
से इस नय का विषय सत्य नहीं है तथापि शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से इस नय
का विषय सत्य है। प्राकृत नयक्षक में कहा भी है—

कम्मारा महमार्यं जीव जो गद्दृ सिद्ध सकास । भएराइ सो सुद्धराश्चो खलु कम्मोवाद्दिशिरवेक्स्रो ॥१८॥ प्रयात-कर्मों के बीच में पढे हुए थीव को सिद्ध समान ग्रहरा करने

बाली नय कर्मोपाधि-निरपेक्ष-शुद्ध नय है।

२. उत्पादव्ययगौरात्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्यार्थिको यथा द्रव्यं नित्यम् ।।४८।। सूत्रायं --- उत्पाद-व्यय को गीए। करके (ग्रप्रधान करके) सत्ता (श्रीव्य) को ग्रहुए। करने वाली बुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे --- द्रव्य नित्य है।

विशेषार्व—इव्य का सक्षण उत्पाद-व्यय-श्रोव्य है। तथा द्रव्य झनेका-स्तात्मक अर्थात् नित्य-झनित्य-झात्मक है। किन्तु शुद्ध द्रव्याधिक नय उत्पाद-व्यय को अप्रधान करके मात्र श्रीव्य को ग्रहण करके (नित्य-झनित्य-झात्मक) द्रव्य को नित्य बतलाती है। अनेकान्त दृष्टि मे इस शुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय यथार्य नहीं है तथापि एक धर्म को (भनित्य धर्म को) गौण करके नित्य धर्म को मुख्य करने से इस नय के विषय को सर्वथा भयथार्थ नहीं कहा वा सकता।

> डप्पाइवर्य गौर्या किच्चा जो गहर केवला सत्ता। भरणह सो सुद्धराची इह सत्तागाहको समर ॥१८॥ [नयचक]

भर्षात्—उत्पाद-ध्यय को गौरा करके मात्र ध्रुव को यहरा करने वाला नय मागम में सत्तात्राहक सुद्ध नय है।

३ मेदकल्पनानिरपेक्षः शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निजगुण-पर्यायस्वभावाद् द्रव्यमभिन्नम् ।। ४६॥

सूत्रार्थं — शुद्ध द्रव्याधिक नय भेदकल्पना की भ्रपेक्षा से रहित है, जैसे — निज गुरा से, निज पर्याय से भीर निज स्वभाव से द्रव्य भिन्न है।

विशेषायँ—यद्यपि सङ्गा, सस्या, लक्ष्मण और प्रयोजन की प्रपेक्षा गुण भीर ह्रब्य मे, पर्याय भीर द्रव्य मे तथा स्वभाव भीर द्रव्य मे भेद है किन्तु प्रदेश की भ्रपेक्षा गुण-द्रव्य मे, पर्याय-द्रव्य मे, स्वभाव-द्रव्य मे भेद नहीं है भ्रषात् भनेकान्त रूप से द्रव्य भेद-ग्रभेद-भारमक है।

शुद्ध ब्रम्थाणिक नय का विषय भेद नहीं है, मात्र अभेद है। भेद विवक्षा को गौरा करके शुद्ध-द्रव्याणिक नय की अपेक्षा गुरा-पर्याय-स्वभाव का द्रव्य से अभेद है, क्योंकि प्रदेश भेद्य नहीं है।

१. आसापपदति सूत्र ७।

ſ

गुणगुणियाइचउकके अत्ये जो गो करेइ खलु भेयं।

सुद्धो सो द्व्यत्यो भेद्वियप्पेग गिरवेक्स्तो ॥२०॥ [नयचक]

प्रथात्—गुण, गुणी ग्रादि चार ग्रयों (गुण, पर्याय, स्वभाव, द्रव्य) मे
भेद नहीं करने वाले नय को भेद-विकल्प-निरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याधिक नय कहा
गया है।

तीन सूत्रों में प्रशुद्ध-इब्याधिक नय के तीन भेदों का कथन-

४ कर्मोपाधिसापेक्षोऽशुद्धद्रव्याधिको यथा क्रोधादि-कर्मजभाव म्रात्मा ॥५०॥

सूत्रार्थ-कर्मोपाचि की घपेक्षा सहित ग्रणुट जीव द्रव्य ग्रणुट-द्रव्यार्थिक-नय का विषय है, जैसे-कर्मजनित कोषादिभावरूप ग्रात्मा है।

विशेषार्थं — प्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय प्रशुद्ध द्रव्य है । ससारी जीव प्रनादि काल से पौद्गलिक कर्मों से बधा हुआ है इसलिये प्रशुद्ध है । ससारी जीव मे कर्मजनित भौदियिक भाव निरम्तर होते रहते हैं । वे भौदियिक भाव जीव के स्वतस्व हैं। 'कोषादि कर्मजनित भौदियकभावमयी भारमा प्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय है ।

> भावेसु राययादी सब्बे जीविम जो दु जपेदि । सोहु श्रमुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्सो ॥२१॥ [नयक]

सर्थात्—सब जीवो मे रागादि भावों को कहने वाला जो नय है वह कर्मोपाधि-सापेक मधुद्ध नय है।

४. उत्पादव्ययसापेक्षोऽशुद्धद्रव्याधिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पादव्ययधौव्यात्मकम् ॥४१॥

सूत्रार्थ — उत्पाद-व्यय की धपेक्षा सहित हव्य धनुद्ध-इव्याधिक नय का विषय है, जैसे — एक ही समय मे उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यात्मक हव्य है।

१ मोक्षशास्त्र २/१।

205

उपादवयविमिस्सा सत्ता गहिऊए। भएइ तिदयत्त ।

द्व्यस्स एयसमये जो हु असुद्धो इवे विव्छो ॥२२॥ [नयचक] मर्थात्—उत्पाद-अय मिश्रित झुव मर्यात् एक समय में इन तीन मयी द्रम्य को ग्रहण करने वाला दूसरा मासुद्ध नय है।

६. भेदकल्पनासापेक्षोऽशुद्धद्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन-ज्ञानादयोगुरााः ॥५२॥

सूत्रायं — भेदकल्पना-सापेल द्रव्य भ्रषुद-द्रव्याधिक नय का विषय है, जैसे — भ्रात्मा के ज्ञान-दर्शनादि गुरा हैं।

विशेषायं --- आत्मा एक अक्षण्ड द्रव्य है, उसमें ज्ञान-दर्शन आदि गुरा नहीं हैं, ऐसा गुद्ध द्रव्याधिक नय का प्रयोजन है। कहा भी है---

'गावि गाग ग चरित्त ग इसग जागागो सुद्धो ।'

मर्पात्---भारमा ने न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्जन है, वह तो ज्ञायक, खुद्ध है।

मात्मा मे ज्ञान, दर्शन भादि गुणों की कल्पना करना समुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय है। सर्पात् एक सक्तप्ड द्रव्य मे गुणों का भेद करना समुद्ध द्रव्याधिक नय का विषय है।

भेदे सदि सम्बच गुण्गुण्यिर्द्धण कुण्ड जो दन्ने। सो वि चमुद्धो दिहो सहित्रो सो भेद्रक्ष्पेण ॥२३॥ [नवकक]

१. बानापपद्धति सूत्र ४८। २ बानापपद्धति सूत्र ६ व ७ । १. सम्बद्धार गांचा ७ ।

सर्थात्—गुरा गुरा में भेद होने पर भी जो नय द्रव्य में गुरा गुरा का सम्बन्ध करती है वह भेदकल्पना सहित अशुद्ध नय जाननी चाहिये।

७. मन्वयसापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुरापर्यायस्वभावं द्रव्यम् ॥५३॥

सूत्रार्थे — सम्पूर्ण गुरण पर्याय भीर स्वभावो मे द्रश्य को भन्वयरूप से प्रहरण करने वाली नय भन्वय सापेक्ष द्रश्याधिक नय है।

विशेषार्थं—प्राकृत नय चक्र मे इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है—

गिस्सेससहावार्णं अरुण्यक्तवेण द्व्यद्व्वेदि ।

द्व्यठवणो हि जो सो अरुण्यद्व्यत्विको अग्निदो ॥२४॥

जो नय सम्पूर्ण स्वभावों को यह द्रश्य है, यह द्रश्य है, ऐसे मन्त्रय रूप से द्रश्य की स्थापना करता है वह भन्त्रय द्रश्याधिक नय है।

सस्कृत नयचक मे इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है-

नि शेषगुरापर्यायान् प्रत्येक द्रव्यमन्नवीत् । सोऽन्वयो निश्चयो हेम यथा सत्कटकादिषु ॥०॥ व यः पर्यायादिकान् द्रव्यं नृते त्वन्वयह्रपतः । द्रव्यार्थिक सोऽन्वयास्य प्रोच्यते नयवेदिभिः ॥४॥ व

भ्रयात्—जो सम्पूर्ण गुराो भीर पर्यायो में से प्रत्येक को द्रश्य बतलाता है वह भन्वय द्रव्याधिक नय है। जैसे कडे भादि पर्यायों में तथा पीतत्व भादि गुराो में भन्वय रूप से रहने वाला स्वर्ण। भयवा मनुष्य, देव भादि नाना पर्यायों में यह जीव है, यह जीव है, ऐसा भन्वय द्रव्याधिक नय का विषय है।

भागे सूत्र १८७ में भी इस नय का स्वरूप इसी प्रकार कहा है।

८. स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्यायिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टया-पेक्षया द्रव्यमस्ति ॥५४॥

१ शोलापुर से प्रकाशित सस्कृत नयबक पृ० ४। २ शोलापुर से प्रका-शित संस्कृत नयबक पृ० ४१।

सूत्रार्थ-स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकास स्वमाव की घऐसा द्रव्य को धिस्त रूप से ग्रहण करने वाला नय स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है।

विशेषार्थे — कल्याण पावर प्रिटिंग प्रेस शोलापुर से प्रकाशित सस्कृत नयस्क पृ० ३ व ५ पर इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा गया है —

'परद्रव्यादिना विवद्यामकृत्वा स्वद्रव्यस्वक्तेत्रस्वकालस्वभावा-पेक्षया द्रव्यस्यास्तित्वमस्तीति स्वद्रव्यादिमाहकद्रव्यार्थिकनयः।'

> श्रस्तित्वं वस्तुक्षपस्य स्वद्रव्याद्विचतुष्टयात्। एव यो वक्त्यभिन्नाय स्वादिनाहकनिश्चयः॥८॥

ग्रयं—परद्रव्यादि की विवक्षा न कर, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भीर स्वभाव की भ्रपेक्षा से द्रव्य के मस्तित्व की मस्तिक्य से ग्रहण करने वाला नय स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है। भ्रथवा स्वद्रव्यादि चतुष्ट्य से वस्तु-स्वक्ष्प का भस्तित्व बतलाना जिस नय का भिन्नाय है वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है।

धागे सूत्र १८८ में भी इस नय का कथन है।

१. परद्रव्यादिग्राहकद्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादिचतुष्टया-पेक्षया द्रव्यं नास्ति ।।५५॥

सूत्रार्यं ---परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परस्वमाव की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप है ऐसा परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है।

विशेषार्थ---सस्कृत नयचक में इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है----

'स्वद्रव्यादीनां विवद्यामकृत्वा परद्रव्यपरस्तेत्रपरकालपरभावा-पेस्रया द्रव्यस्य नास्तित्वक्यकः परद्रव्यादिमाहकद्रव्यार्थिकनयः।'

[90 ]

नास्तित्व वस्तुरूपस्य परद्रव्याद्यपेक्या । वांक्रितार्थेषु यो वक्ति परद्रव्याद्यपेक्कः ॥१॥ [पृ॰ १] धयं—स्वद्रव्य धादि की विवक्षा न कर परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव की धपेक्षा से द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला नय परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है। धयवा परद्रव्यादि चतुष्ट्य की धपेक्षा से जो नय विवक्षित पदायं मे वस्तु के नास्तित्व को बतलाता है वह परद्रव्यादि सापेक्ष द्रव्याधिक नय है। जैसे रजतद्रव्य रजतक्षेत्र रजतकाल रजतपर्याय धर्यात् रजतादि रूप से स्वग्रं नास्ति है।

धारे सूत्र १८६ में भी इसका कथन है।

१० परमभावग्राहकद्रव्यार्थिको यथा ज्ञानस्वरूप द्यात्मा, भ्रत्रानेक स्वभावाना मध्ये ज्ञानाख्यः परमस्वभावो गृहीतः ॥५६

सूत्रार्थ — ज्ञानस्वरूप आत्मा ऐसा कहना परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय का विषय है, क्योंकि इसमें जीव के ग्रनेक स्वभावों में से ज्ञाननामक परमभाव का ही ग्रहण किया गया है।

विशेषार्थ----सस्कृत नयचक मे इस नयका स्वरूप निम्न प्रकार कहा गया है---

'ससारमुक्तपर्यायासाधार भूत्वाप्यात्मद्रव्यकर्भववमोद्यासा कारण न भवतीति परमभावशाह्कद्रव्यार्थिकनयः।' [१०३]

क्मीभर्जनितो नैव नोत्पमस्तत्क्वयेन च।

नयः परमभावस्य ब्राह्को निश्चवो भवेत् ॥१०॥ [पृ० ४]

भयं — यद्यपि भारमद्रव्य ससार भीर मुक्त पर्यायो का भाषार है तथापि भारमद्रव्य कर्मों के बच भीर मोस का कारएा नहीं होता है। यह परममाव-प्राह्क द्रव्यायिक नय है। भयवा, भारमा कर्म से उत्पन्न नहीं होता भीर न कर्मस्रय से उत्पन्न होता है — द्रव्य के ऐसे भाव को बतलाने वाला परममाव-प्राहक द्रव्यायिक नय है।

प्राकृत नयक्क मे इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है--गिड्गाइ द्व्वसहाय असुद्धसुद्धोपचार परिचत्त ।
स्रो परमभावगाड्डी खायच्यो सिद्धिकामेख ॥२६॥ [पृ० ६]

भर्यात् — शुद्ध भीर भशुद्ध के उपचार से रहित जो नय द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करता है वह परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक नय है।

धागे सूत्र १६० में भी इस नय का कथन है।

ग्रय पर्यायाधिकस्य षड् भेदाः ॥५७॥ सुत्रारं-धव पर्यायाधिक नय के ख भेदो का कथन करते हैं---

१. म्रनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो मेर्वादि ॥ ५ ८॥

सूत्रार्थ-अनादि-नित्य पर्यायाधिक नय जैसे मेरु शादि पुद्गल की पर्याय नित्य है।

विशेषार्य---मेरु, कुलाचल पर्वेत, मकृतिम जिनबिब-जिनालय मादि ये सब पुद्गल की पर्यार्थे प्रनादिकाल से हैं प्रनन्तकाल तक रहेंगी, इनका कभी विनाश नहीं होगा मत ये भनादि-नित्य पर्यायाणिक नय के विषय हैं। क्योंकि सभी पर्यार्थे विनाश को प्राप्त हों ऐसा एकान्त नहीं है। कहा भी है----

'होदु वियंत्रणपष्णाची, ए च विश्वजणपञ्जायस्स सञ्चस्स विगासेण होद्व्वमिदि णियमो चत्यि, एयंतवादप्पसगादो। ए च ए विगासिदि ति द्व्व होदि, उपाय-द्विदि-भंगसगयस्स इव्वभाव-स्भवगमादो।'

प्रयं—'अमध्यत्व' जीव की व्याजन पर्याय मले ही हो, किन्तु सभी व्याजन पर्याय का नाश अवस्य होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नही है, क्योंकि ऐसा मानने से एकान्तवाद का प्रसग आ जायगा। ऐसा भी नही है कि जो बस्तु विनष्ट नही होती वह द्रव्य ही होना चाहिये, क्योंकि जिसमे उत्पाद-धौव्य भीर व्याय पाये जाते हैं उसे द्रव्यरूप से स्वीकार किया गया है।

प्राकृत नयचक मे भी कहा है---

श्रक्कट्टिमा श्रणिह्या ससिस्राईस पञ्जया गिह्सह । जो सो श्रणाइसिष्टचो जिस्मिसियो पञ्जयत्वसम्ब्रो ॥२०॥ भर्य — जो नय चन्द्रमा, सूर्य भादि मक्तिम, भविनाशी पुद्गलपर्यायो को ग्रहरण करता है वह भनादि-नित्य पर्यायायिक नय है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।

सस्कृत नयचक मे इस नय का लक्षण इस प्रकार कहा है— पर्यायार्थी अवेकित्याऽनादिनित्यार्थगोचरः।

चन्द्रार्कमेरुभूशैल-लोकादे प्रतिपादक ॥१॥ [१० ६]

'भरतादिन्नेत्राणि हिमवदादिपर्वता पद्मादिसरोवराणि सुदर्शना-दिमेरुनगाः लवणकालोदकादिसमुद्रा एतानि मध्यस्थितानि इत्वा परिणताऽसख्यातद्वीपसमुद्रा. श्वश्रपटलानि भवनवासिवानव्यतर-विमानानि चन्द्रार्कमढला ज्योतिर्विमानानि सौषर्मकल्पादिस्वर्गपटलानि यथायोग्यस्थाने परिणताऽकृत्रिमचैत्यचैत्यालयाः मोन्द्रशिलाश्च बृहद्-वातवलयाश्च इत्येवमाद्यनेकाश्चर्यरूपेण परिणतपुद्गलपर्यायाद्यनेक-द्रव्यपर्यावैः सङ्घ परिणतलोकमङ्कास्वपर्यायाः त्रिकालस्थिता सतो-ऽनाद्यनिष्वना इति श्रनादि-नित्य-पर्यायार्थिक नयः।' [१० ६]

प्रयं—भरत भादि क्षेत्र, हिमवत् आदि पर्वत, पद्मादि सरोवर, सुदर्शन भादि मेर पर्वत, लवण, कालोदिध भादि समुद्रो को मध्य मे स्पित करके भसस्यातद्वीप समुद्र स्थित हैं, नरक के पटल, भवनवासियो के विमान, ब्यंतरों के विमान, वन्द्र, सूर्य भादि मडल ज्योतिषियो के विमान भीर सौधमंकल्पादि स्वर्गों के पटल, यथायोग्य स्थानों मे परिणत भक्कत्रिम चैत्य चैत्यालय, मोक्षिनिला भौर वृहद्वातवलय भादि भनेक भारचर्य से युक्त परिणत पुद्रगलों की भनेक द्रव्यपर्याय सहित परिणत लोकमहास्कथ भादि पर्यायें त्रिकालस्थित हैं इसलिये भनादि-अनिधन हैं। इस प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाला भनादिनित्यपर्यायायिक नय है।

२ सादिनित्यपर्यायाधिको यथा सिद्धपर्यायो नित्यः ॥५६॥
मुत्रार्य-सादि नित्यपर्यायाधिक नव, वैसे-सिद्धपर्याय नित्य है।

विशेषार्थ — पर्याधार्थिक नय के प्रथम भेद का विषय अनादिनित्य पर्याध है और इस दूसरे भेद का विषय सादि-नित्य पर्याध है । सिद्धपर्याय झाना-वरणादि आठों कमों के क्षय से उत्पन्न होती है अत सादि है किन्तु इस पर्याध का कभी नाश नहीं होगा इसलिये नित्य है। इसी प्रकार ज्ञानावरण कमें के क्षय से उत्पन्न होने वाला काधिक ज्ञान, दर्शनावरण कमें के क्षय से उत्पन्न होने वाला काधिक वर्शन, मोहनीय कमें के क्षय से उत्पन्न होने वाले काधिक वर्शन, मोहनीय कमें के क्षय से उत्पन्न होने वाले काधिक सम्यव्हर्शन, आधिक वारित्र तथा अनन्त मुख, अन्तराय कमें के क्षय से उत्पन्न होने वाले काधिक वान, लाभ, मोग, उपभोग, वीर्थ ये सब काधिक माब भी सादि-नित्य पर्याध हैं। कहा भी है—

'जीवा एव ज्ञायिकमावेन साधनिधनाः।'

[पवास्तिकाय गा० ५३ टीका]

मर्यात्—सायिक मार्वो की भ्रमेक्षा जीव भी सादि-मनिधन है। इसी बात को प्राकृत नयकक में भी कहा गया है —

कम्मस्यादुव्यरुको अविकासी जो हु कारकाभावे।

इदमेवमुबरंतो मक्सइ सो साइशिष्य स्था।।२०१। [पृ॰ ७४]

भर्षात्—कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव भविनाशी हैं, क्योंकि कर्भोदयरूप वाषक कारण का भगाव है। इन क्षाधिक भावों को विषय करने वाली सादि-नित्य पर्यायाधिक नय है।

सस्कृत नयचक मे भी कहा है --

पर्यायार्थी मनेत्सादि क्यये सर्वस्य कर्मण । क्रिपक्रसिद्धपर्यायमाहको नित्यरूपक ॥२॥ [पृ० १] बादसे पर्यायं नित्य साहि च कर्मणोऽभावात ।

स सादि नित्यपर्यायार्थिकनामा नयः स्मृतः ॥=॥ [१० ४१]

'शुद्धनिश्चयनयविवद्धामकृत्वा सकतकर्मद्रयोद्भूत चरमशरीरा-कारपर्यायपरिणतिक्षशुद्धसिद्धपर्यावः साद्दिनित्वपर्यावाधिक नयः ॥२॥ [१० ७] मर्थ - शुद्धनिश्चयनय की विवक्षा न करके, सम्पूर्ण कमों के निरवशेषतया क्षय के द्वारा उत्पन्न हुई चरमशरीर के प्राकार वाली परिएणितकप शुद्ध सिद्ध-पर्याय को जो नयप्रहरण करता है, वह सादिनित्य पर्यायाधिक नय है।

३. सत्तागौरात्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभावोऽनित्यशुद्धपर्या-यायिको यथा समय समय प्रति पर्याया विनाशिन. ॥६०॥

सूत्रार्थ — घ्रौष्य को गौरा करके उत्पाद-ध्यय को ग्रहरा करने बाला नय धनित्यशुद्धपर्यायाधिक नय है जैसे — प्रति समय पर्याय विनाश होती है।

विशेषार्थं — यहा पर 'सत्ता' का भिन्नाय घोष्य से है भीर गीए। का अयं अन्नवात है। प्राकृत नयचक मे इस नय का स्वरूप इस नकार कहा है—

सत्ता अभुक्लह्रवे उप्पादवय हि गिह्ण्ए जो हु।

सो हु सहाबधारिक्वोगाही सलु सुद्भपक्जाको ॥२०२॥ [१० ७४]

घ्रौच्य को गौरा करके उत्पाद-व्यय को ग्रहरा करने वाला नय प्रनित्यशुद्ध-पर्यायाधिक नय है।

सस्कृत नयचक मे भी कहा है---

सत्तागौणत्वाद्यो व्ययमुत्पादं च ग्रुद्धमाचष्टे । सत्तागौणत्वेनोत्पादव्ययवाचक. स नयः ॥६॥

[90 X4]

'सत्तागौणत्वेनोत्पाद्व्ययमाहकस्वभावानित्यशुद्धपर्यायायकः।'

[0 F 0]

भर्णात्--- ध्रीव्य को गौरा करके शुद्ध उत्पाद-व्यय को जो नय ग्रहरा करता है वह प्रनित्य-शुद्ध-पर्यायाधिक नय है।

४. सत्तासापेक्षस्वभावो नित्याशुद्धपर्यायायिको यथा एक-स्मिन् समये त्रयात्मक. पर्याय. ॥६१॥

सूत्रार्थ — झौब्य की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य-अधुद्ध-पर्यायाधिक नय है। जैसे — एक समय मे पर्याय उत्पाद-व्यय-ओव्यात्मक है। विशेषार्थ-- त्रयात्मक शब्द का ग्रामित्राय यह है कि पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद ग्रीर द्रव्यपने में झौव्य । इस नय का विषय झौव्य भी होने से इस नय को श्रशुद्धपर्यायाधिक कहा गया है, क्यों कि शुद्धपर्यायाधिक नय का विषय झौव्य नहीं होता।

प्राक्कत नयचक में भी इस नय को अनित्य अशुद्ध पर्यायाचिक नय कहा गया है। गाधा निम्न प्रकार है—

> जो गहइ एक्कसमये उप्पादन्ययधुवत्तसजुत्त । सो सन्भावत्राणिच्चो श्रमुद्धश्रो पन्तयस्थिणश्रो ॥२०३॥

भर्यात्—उत्पाद, व्यय, श्रीव्य ये तीनो एक समय मे होते हैं। उन उत्पाद-व्यय-श्रीव्य से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहरण करता है वह श्रनित्य-भगुद्ध-पर्यायाधिक नय है।

ध्रीव्योत्पाद्वययप्राही कालेनैकेन यो नय । स्वभावानित्यपर्यायप्राहकाऽशुद्ध उच्यते ॥१०॥

[सस्कृत नयचक पृ० ४२]

मर्थात्—एक ही काल मे ध्रोब्य-उत्पाद-व्यय को जो नय ग्रह्ण करता है वह म्रनित्य-मशुद्ध-पर्यामध्यक नय कहा गया है।

५ कर्मोपाधिनरपेक्षस्वभावो नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा सिद्धपर्यायसहशा शुद्धा ससारिएए पर्याया ॥६२॥

सूत्रार्थ—कर्मोपाघि (कर्मबधन) से निरपेक्ष ग्रहण करने बाला नय नित्य-शुद्ध-पर्यायाधिक नय है। जैसे—ससारी जीवो की पर्याय (ग्ररहत पर्याय) सिद्ध समान शुद्ध है।

विशेषामं —सस्कृत नयचक मे इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है—
विभावनित्यशुद्धोऽय पर्यायार्थी भवेदलं।
ससारिजीवनिकायेषु सिद्धसादृश्यपर्ययः।।४।। [पृ० १०]

पर्यायानगिना शुद्धात् सिद्धानामिव यो बदेत् । स्वभावनित्यशुद्धोसौ पर्यायप्राहको नय ॥११॥ [ए० ४२]

'चराचरपर्यायपरिएत समस्तससारीजीवनिकायेषु शुद्धसिद्धपर्याय-विवसाभावेन कर्मोपघिनिरपेत्तस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाथिक नय ॥४॥' [पृ• ८]

भ्रयं — करावर पर्याय परिएात ससारी जीवधारियो के समूह मे शुद्ध सिद्ध पर्याय की विदक्षा से कर्मोपाधि से निरपेक्ष स्वभावनित्य-शुद्ध-पर्यायाधिक नय है। यहा पर ससाररूप विभाव मे यह नय नित्य-शुद्ध-पर्याय को जानने की विवक्षा रखता है।

प्राकृत नयचक मे इस नय को मनित्य-शुद्ध-पर्यायायिक नय कहा है—
देहीएं पच्जाया सुद्धा सिद्धाण भण्ड सारित्था ।
जो सो श्रिशिच्चसुद्धो पच्जयगाही हवे सो एश्रो ॥२०४॥

पि ७४]

ग्रर्थात्—ससारी जीवो की पर्यायो को जो नय सिद्ध समान शुद्ध कहता है वह ग्रनित्यशृद्धपर्यायाधिक नय है।

६ कर्मोपाधिसापेक्षस्वभावोऽनित्याशुद्धपर्यायार्थिको यथा संसारिएगामुत्पत्तिमरणे स्त ॥६३॥

सूत्रार्थ — प्रनित्य-प्रशुद्ध-पर्यायाधिक नय का विषय कर्मोपाधि सापेश स्वभाव है, जैसे ससारी जीवो का जन्म तथा मरण होता है।

विशेषार्थ - सस्कृत नयचक मे इस नय का लक्षरण निम्न प्रकार कहा है-

अशुद्धनित्यपर्यायान् कर्मजान् विवृश्गोति यः।

विभावानित्यपर्यायमाहकोऽशुद्धसङ्गक ॥१२॥ [पृ० ४२]

'शुद्धपर्यायविवद्धाऽभावेन कर्मोपाधिसजनितनारकाविविभाष-पर्याया जीवस्वरूपमिति कर्मोपाधिसापे द्ध-विभावानित्याशुद्धपर्याया-र्यिक नय ॥' [१९ ६] ग्रवात्—शुद्ध पर्याय की विवक्षा न कर, कर्मजनित नारकादि विभाव पर्यायों को जीवस्वरूप बतलाने वाला नय भनित्य-श्रशुद्ध-पर्यायाधिक नय है। प्राकृत नयचक में भी कहा है—

> भगाइ श्राणिच्चासुद्धा चरगइजीवाण पञ्जया जो हु। होइ विभावश्राणिच्चो श्रसुद्धश्रो पञ्जयत्थिग्रश्रो ॥२०४॥

> > प्र ७४]

धर्यात्—जो नय ससारी जीवो की चतुर्गति सम्बन्धी धनित्य तथा ध्रशुद्ध पर्यायो को ग्रहण करता है वह विभाव—धनित्य-ध्रशुद्ध-पर्यायाधिक नय है।

।। इस प्रकार पर्यायाधिक नय के खह भेदों का निरूपए। हुन्ना ।।

## नैगमस्त्रेधा भूतभाविवर्तमानकालभेदात् ॥६४॥

सूत्रायं — भूत भावि वर्तमानकाल के भेद से नैगम नय तीन प्रकार की है। विशेषायं — नैगम नय का स्वरूप सूत्र ४१ की टीका मे कहा गया है और आगे सूत्र १६६ मे कहेगे। नैगमनय के तीन भेदो का स्वरूप प्रकार कहते हैं। जुछ भाचायं नैगमनय छह प्रकार की कहते हैं। जैसे — १ भतीत को वर्तमान, २ वर्तमान को भ्रतीत, ३ भ्रनागत को वर्तमान, ४ वर्तमान को भ्रतीत, ६ भ्रतीत को भ्रनागत कहना।

मतीते वर्तमानारोपण यत्र, स भूतनैगमो यथा भद्य दीपोत्सविदने श्री वर्द्धमानस्वामी मोक्ष गत ॥६४॥

सूत्रायं — जहा पर सतीतकाल में वर्तमान को संस्थापन किया जाता है, बह भूत नैगम नय है। जैसे — साज दीपावली के दिन श्री महावीर स्वामी मोक्ष गये हैं।

विशेषार्य--- जो नय भूतकाल सम्बन्धी पर्याय को वर्तमान काल मे सारो-पण करके, सस्यापन करके कहता है उसको भूत नैगम नय कहते हैं। प्राकृत नवकक मे भी इसी प्रकार कहा गया है-

णिव्वित्तद्ववितिया वट्टणकाले दु ज समाचरणं।

तं भूयण्डगमण्य जह घड णिव्वुइदिशा वीरे ॥३३॥ [१० ६]

भयं — जो किया हो चुकी उसको वर्तमान काल मे समाचरण करना वह भूत नैगम नय है जैसे माज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस है।

> भतीतं साप्रत कृत्वा निर्वाण त्वच योगिनः। एवं वद्त्यभित्रायो नैगमातीतवाचक ॥१॥

> > सिस्कृत नयचक पृ० १२]

भयं — जो भतीत योगियो के निर्वाण को वर्तमान मे बतलाता है वह भूत नैगम नय का विषय है।

'तीर्यंकरपरमदेवादिपरमयोगींद्रा अतीतकाले सकलकर्मस्य कृत्वा निर्वाणपदं प्राप्ताः सतोपि इदानीं सकलकर्मस्य कृतवत इति निर्वाणपूजाभिवेकार्चनाक्रियाविशेषात् कृवंत कारयंत इति अयवा व्रतगुरु-ब्रुतगुरु-जन्मगुरु -प्रभृति सत्पुरुषा अतीतकाले समाधिविषिना गत्यतरप्राप्ता अपि ते इदानीं अतिकाता भवन्ति इति तदिने तेषा गुणानुरागेण दानपूजाभिषेकार्चनानि सांप्रतं कुर्वन्त इत्याचतीत विषयात् वर्तमानवत् कथन अतीतनंगमनयो भवति।'

सिस्कृत नयचक पृ० १०)

करते हैं। इस प्रकार धतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना भूत-नैगम नय है।

भाविनि भूतवत्कथन यत्र स भाविनैगमो यथा ग्रहंन् सिद्ध एव ॥६६॥

विशेषायं—जो नय ग्रागामी काल में होने वाली पर्याय की ग्रतीतकाल में कथन करता है वह भावितंगम नय है। जैसे—श्री ग्ररहत भगवान भ्रमी सिद्धभगवान नहीं हैं, ग्रागामी काल में होवेंगे—उन ग्ररहत भगवान को जो नय सिद्ध रूप संकथन करती है, वह भाविनंगम नय है। श्राकृत भयवक में कहा है—

िणपरस्मिव पयपि भाविषयस्य सारो चासिप्यस्य । श्रद्भारये जह पत्य भरसाई सो भावि साइगमोत्ति साची ॥३४॥

[90 E]

मर्थात् — जो नय म्रनिष्पन्न, भावि पदार्थ को निष्पन्नवत् कहता है, जैसे मप्रस्य को प्रस्य कहता है वह भाविनीगम नय है।

सस्कृत नयचक मे भी इस प्रकार कहा है---

चित्तस्य यदनिवृत्तिप्रस्यके प्रस्यकं यथा।

भाविनो भूतवद्ब्रूते नैगमोऽनागतो मतः ॥३॥ [पृ० १२]

ग्रर्थात् - प्रपूर्णं (भनिष्पञ्च) प्रस्य मे प्रस्य की सकल्पना करना भाषित् भागि को भूतवत् कतलाना भाविनेगम नय है।

'माविकाले परिशामिक्यतोऽनिक्पन्नक्रियाविशेषान् वर्तमानकाले निक्पन्ना इति कथन।' [सस्कृत नमक्त पृ० १२]

जो पर्याय सभी सनिष्यन्न है, भाविकास में निष्यन्न होगी उसको वर्तमान में निष्पन्न कहना भावि नैगम नय है। जैसे---- 'विवद्धाकालेऽतीर्थं करान् रावणलद्भी घरश्रेशिकादीन् तीर्थं कर-परमदेवा इति श्रविराज्यपद्ञ्यभावेऽपि नृपकुमाराधिराज इति कथन, प्रस्थप्रायोग्यवस्तुविशेषः प्रस्थामत्यादिष्ट्रष्टातान् भाविकाले निष्पन्नान् भविष्यन्तोऽवितष्ठमानान् विषयान् निष्पन्ना इति कथन भाविनैगम् नयः।

सर्थं—विषक्षाकाल में जो तीर्थंकर नहीं हैं उन भाषी रावएा, लक्ष्मएा श्रेसिक ग्रादि को परमतीर्थंकर देव कहना, राज्यपद को ग्रप्राप्त राजकुमार को राजा कहना, प्रस्थयोग्य वस्तुविशेष को प्रस्थ कहना इत्यादिक इच्टातों को, भाविकाल में पूर्ण होने वाले भाविक्ष में रहने वाले विषयों को पूर्ण हो गये इस प्रकार से कथन करना भाविनंगम नय है।

कर्तुं मारब्धमीषन्निष्पन्नमनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत्क-ध्यते यत्र स वर्तमाननैगमो यथा श्रोदनः पच्यते ॥६७॥

सूत्रायं—करने के लिए प्रारम्म की गई ऐसी ईषत् निष्पन्न (योडी बनी हुई) अथवा प्रनिष्पन्न (बिल्कुल नही बनी हुई) वस्तु को निष्पन्नवत् कहना वह वर्तमान नैगम नय है। जैसे—भात पकाया जाता है।

विशेषार्थे—प्रारम्भ किये गये किसी कार्य को, उस कार्य के पूर्ण नहीं होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना वर्तमान नैगम नय है। जैसे—कोई पुरुष भात बनाने की सामग्री इकट्टी कर रहा था किन्तु उसका यह कहना कि भात बना रहा हैं, वर्तमान नैगम नय का विषय है। प्राकृत नय चक्र में भी कहा है—

> पारद्वा जा किरिया पयखिनहाखादि कहइ जो सिद्धा। स्नोप व पुच्छमाखे तं भवखइ बहुमाखखयं ॥३४॥ [पृ० ८]

धर्य---- पायस पकाने की किया प्रारम्म करते समय पूछे जाने पर यह कहना कि 'भारत बना रहा हूँ वर्तमान नैयम नय है । सस्कृत नय चक में भी कहा है---

प्रणात् — प्रपूर्ण कियारूप को जो निष्पश्च-पूर्ण बतलाता है वह वर्तमान नैगमनय है। जैसे--- भात पकाया जाता है।

'बसतिं करोमि, भोदन पक्वान्न पचासि, वाहं करोमीत्याश-निष्पक्रक्रियाविरोषानुद्दिश्य निष्पन्ना इति बदन वर्तमाननैगमनयः।' [५०१०]

भर्य-मैं बसितका बनाता हूँ, मात की, पक्वाच की पकाता है, इत्यादि भपूर्ण किया विशेषों को लक्ष्य करके 'पक नये' ऐसा कहना वर्तमान नैगम नय है।

।) इस प्रकार नेपन नय के तीनों भेदों का निक्यम हुआ :

## संग्रहो द्वेषाः ॥६८॥

सूत्रार्थ--- सम्मह नय दो प्रकार का है (१) सामान्य सम्मह (२) विसेष संग्रह । मणवा--- गुद्ध सग्रह, मणुद्ध सग्रह के मेद से दो प्रकार का है। सामान्य सग्रह को गुद्ध सग्रह भीर विशेष सग्रह को मणुद्ध सग्रह समझना चाहिए।

शुद्ध संग्रह भणवा सामान्य संग्रह का स्वरूप---

सामान्यसंग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परमिवरोधीनि ।।६१।।

सूत्रायं -- सामान्य सप्रह नय, जैसे -- सर्व द्रव्य परस्पर श्रविरोधी हैं। विशेषायं -- सर्व द्रव्य सामान्य से सत् रूप हैं, क्योंकि 'सत्' द्रव्य का सप्ताग है। इसीलिए सर्व द्रव्य परस्पर में श्रविरोधी हैं। 'सत्' कहने से जीव धजीव सभी द्रव्यों का बहुए। हो जाता है अतः वह सामान्य सम्रह नय का विषय है। प्राकृत नयकक में कहा भी है---

'बाबरे परमविरोहे सब्बं बात्यिक सुद्धसगङ्खो ॥ [पृ० =]

श्रर्य-सर्व द्रश्यों में परस्पर ग्रविरोध है क्योंकि सत् रूप हैं-यह शुद्ध-सग्रह श्रयवा सामान्य-सग्रह नय है।

सस्कृत नयचक में भी कहा है-

'परस्पराविरोधेन समस्तपदार्थसंम्रहैकवचनप्रयोगचातुर्येश कथ्य-मान सर्वे सद्त्येतत् सेनावननगरमित्वेतत् प्रसृत्यनेकजाति निषय-मेकवचनेन स्वीकृत्य कथनं सामान्यसम्बन्यः।' [१० १३]

धर्य—परस्पर धविरोध रूप से सम्पूर्ण पदार्थों के सग्रहरूप एकवचन के प्रयोग के चातुर्य से कहा जाने वाला सब सत् स्वरूप है। इस प्रकार से सेना-समूह, बन,नगर धादि धनेक जाति के समूह को एकवचन रूप से स्वीकार करके कथन करना सामान्य सग्रह नय है।

विशेषसंग्रहो यथा सर्वे जीवा. परस्परमविरोधिन: ॥७०॥ सूत्रार्थ-विशेषसग्रहनय, जैसे-सर्वे जीव परस्पर मे प्रविरोधी हैं, एक हैं।

विशेषार्थ — जो नय एक जाति विशेष की सपेक्षा से सनेक पदार्थों को एक रूप सहस्य करता है वह विशेष सग्रह नय है। जैसे — चैतन्यपने की सपेक्षा से सम्पूर्ण जीवराशि एक है। जीव के कहने से सामान्यस्या सब जीवों का तो ग्रह्मा हो जाता है परन्तु सजीव का ग्रह्मा नहीं होता है, सत. यह विशेष सग्रह नय है। प्राकृत नयचक से भी कहा है —

'होइ तमेव असुद्ध इगिजाइविसेसगङ्गेगा।' [पृ० ७६] भवत्—एक जातिविसेष ग्रहण करने से वह अशुद्ध (विसेष) सग्रह नव है।

सस्कृत नयक मे भी इसी प्रकार कहा है-

'जीवनिषयाजीवनिषयह्सिनिषयतुरगनिषयरयनिषयपहाति— निषय इति निंबुजबीरजंबूमाकद्गालिकेरनिषय इति द्विजबर षिणग्वर तलवराद्याच्यादशश्रेणीनिषय इत्यादि दृष्टातैः प्रत्वेकजाति-निषयमेकवषनेम स्वीकृत्य कथन विशेषसंग्रह्नयः।' [पृ० १३] भर्ष — जीव समूह, धाजीव समूह, हाथियों का भुण्ड, घोडो का भुण्ड, रयो का समूह, पैदल चलने वाले सैनिको का समूह, ानवु, जामुन, धाम व नारियल का समूह, इसी प्रकार द्विजवर, विश्ववेष्ठ, कोटपाल धादि धठारह श्रेणी के निषय इत्यादिक हुच्टातो के द्वारा प्रत्येक जाति के समूह को नियम से एकवचन द्वारा स्वीकार करके कथन करना विशेष सम्रह नय है।

।। इस प्रकार संग्रह नय के दोनों भेदों का कथन हुआ ।।

## व्यवहारोऽपि द्वेघा ॥७१/१॥

सूत्रार्थ—व्यवहारनय भी दो प्रकार का है (१) सामान्य (२) विद्योष । विद्योषार्थ—सस्कृत नयचक मे कहा भी है—

य संप्रद्वमहोतार्थे शुद्धाशुद्धे विभेदक ।

शुद्धाशुद्धाभिचानेन व्यवहारी द्विचा मत ॥१७॥ [पृ०४२]

भयं — युद्ध (सामान्य) सग्रह नय द्वारा ग्रहीत भयं की भेदक तथा म्रयुद्ध (विशेष) सग्रह नय द्वारा ग्रहीत भयं की भेदक व्यवहार नय भी सुद्ध, म्रयुद्ध (सामान्य, विशेष) के मिम्रान से दो प्रकार का है।

सामान्य व्यवहार नय का स्वरूप-

सामान्यसग्रहमेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवाजीवा.

115/8011

सूत्रार्थं — सामान्यसग्रह नय कं विषयभूत पदार्थ में भेद करने वाला सामान्यसग्रहभेदक अथवहारनय है। जैसे — द्रव्य के दो भेद हैं — जीव भीर भजीव।

विशेषार्थ-सस्कृत नयचक मे इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है-

सामान्यसंप्रहस्यार्थे जीवाजीवादि भेदत ।

भिनत्ति ज्यवद्वारोय शुद्धसंग्रहभेदकः ॥१॥ [पृ० १४] 'श्रमेन सामान्यसंग्रहनयेन स्वीकृतसत्ता सामान्यरूपार्थं भित्या जीवपुद्गजादिकयनं, सेनाशब्देन स्वीकृतार्थं भित्वा इस्त्यश्वरयपदाति- कथन, नगरशब्देन स्वीकृतार्थं भित्वा अयस्कार धुवर्शकारकांस्यकारीष-षिकारशाञ्यकारजालकारवैद्यकारादि कथन, वनशब्देन स्वीकृतार्थं भित्वा पनसाम्रनालिकेरपूगद्रुमादि कथनमिति सामान्यसम्बद्भेदक-ञ्यवद्वारनयो भवति।'

धर्यं—जो सामान्यसग्रह के द्वारा कहे गये धर्य को जीव धजीव धादि के भेद से विभाजन करता है वह सुद्धसग्रह का भेदक व्यवहारनय है। इस तरह सामान्यसग्रह नय के द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्य धर्य को भेदकर जीव, पुदुगल कहना, सेना शब्द के द्वारा स्वीकृत धर्य को भेदकर हाथी, घोडा, रप, प्यादे धादि को कहना, नगर शब्द के द्वारा स्वीकृत पदार्थ का भेद कर लुहार, सुनार, कसार, धौषधिकार, मारक, जलाकार, वैद्य धादि वहना, बन शब्द के द्वारा स्वीकार किये गये धर्य को भेदकर पनम धाम, नारियल, सुपारी धादि वहाँ को कहना सामान्य सग्रह का भेदक व्यवहारनय है।

विशेषसंग्रहभेदको व्यवहारो यथा जीवा ससारिगो मुक्ता-इच ।।७२॥

सूत्रार्थ-विशेष सम्रह नय के विषयभूत पदार्थ को भेदरूप से महरण करने वाला विशेषसम्हभेदक स्यवहार नय है, जैसे -- जीव के ससारी भौर मुक्त ऐसे दो भेद करना ।

विशेषार्थ -- संस्कृत नयचक मे इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है--

विशेषसंग्रहस्यार्थे जीवादौ रूपभेदत । भिनत्ति व्यवहारस्त्वशुद्धसम्बभेदकः ॥२॥ [पृ० १४]

'विशेषसम्भवनं स्वीकृतार्थान् जीवपुद्गत्तनिषयान् भित्वा देव-नारकादिकयन घटपटादिकयन्, इस्त्यश्वरयपदातीन् भित्वा भद्रगज-जात्यश्व-महारय-शतभट-सङ्ख्रभटादिकयन्, निवजंबुजंबीरनारग-नात्तिकेरसङ्कारपादपनिषय भित्वा सरसविरसता मधुराम्नादिरस- विशेषतां परिमलतां इरितपारद्धरादिवर्णविशेषतां हृस्वदीर्घता सफल-नि:फलतामित्यादि कथन, तलवराद्यव्टाद्शश्रेणीनिषय मित्वां बलाबलतां सस्वनिस्वतां कुशलाकुशलतां योग्वायोग्यतां कुब्लदीर्घता कुरूपसुरूपतां स्त्रीपु नपुंसकभेद्विशेषता कर्मविभागतां सद्सदाषरणतां ष कथनमित्याद्यनेकविषयान् भित्वा कथन विशेषसंग्रहभेद्कव्यवहार-नयो भवति।'

ग्रयं — जो विशेषसग्राहक नय के विषयभूत जीवादि पदार्थ को रूपभेद से — स्वरूपभेद से विभाजित करता है वह ग्रशुद्धसग्रह (विशेषसग्रह) भेदक व्यवहार नय है। विशेषसग्रह नय के द्वारा स्वीकृत पदार्थों को जीवपुद्गलों के समूह को भेद करके देवनारकादिक और घट वस्त्राटिक का कथन करना, हस्ति, बोडे, रथ, प्यादों को भेदरूप से विकल्प करके भद्र हाथी, सुन्दर घोडा, महारथ, शतभट, सहस्रभट ग्रादि रूप से कहना, निव, जामुन, जबीर, नारगी, नारियल भौर ग्राम के समूह को भेद करके सरस, विरसता को, मधुर ग्राम के रस की विशेषता को, सुगन्धता को, हरित श्वेत-पीतादिक वर्णा-विशेषता को, हस्व-दीर्घता को, सफलता-निष्कलता ग्रादि से युक्त कहना, रथों को, तलवर, कोत-वाल ग्रादि ग्रठारह श्रेणी-समूह के भेद कर बलावल को, सघनता-निर्धनता को, कुल्पता-मुकुशलता को, योग्यता-प्रयोग्यता को, कुबडापन व मोटापे को, कुल्पता-सुरूपता को, स्त्री-पुरुष-नपुसक को, कमंफल को, सदाचरण- ग्रसदाचरण को कहना, इत्यादि ग्रनेक विश्वयों को भेद करके कहना विशेष-सग्रह-नेदक-स्ववहारनय है।

।। इस प्रकार व्यवहार नय के बोनो अंदों का निक्रपण हुना ।।

ऋजुसूत्रोपि द्विविधः ॥७३॥

सूत्रार्य — ऋजुसूत्र नय भी दो प्रकार का है। सर्वात् — (१) सूक्ष्मऋजुसूत्र नय (२) स्थूलऋजुसूत्र नय। ऋजुसूत्र नय का विशेष कथन सूत्र ४१ की टीका मे है। सूटमऋजुसूत्र नय का स्वरूप---

सूक्ष्मर्जु सूत्रो यथा एकसमयावस्थायी पर्याय ।७४॥

सूत्रार्थ --- जो नय एक समयवर्ती पर्याय को विश्वय करता है वह स्क्म-ऋजुसूत्र नय है।

विशेषार्यं—प्राकृत नयचक मे भी सूक्ष्मऋजुसूत्र नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है—

जो एयसमयवट्टी गेह्रइ इठवे धुवत्तपञ्जाश्रो।

सो रिउसुत्ते सुहुमो सठवं सइ जहा खिण्य ॥२११॥ [पृ० ७६] मर्पात्—जो नय द्रव्य मे एक समयवती पर्याय को ग्रह्ण करता है, वह सुक्षमऋजुसूत्र नय है। जैसे—'शब्द' क्षाणिक है।

संस्कृत नयचक में भी कहा है-

द्रव्ये गृहाति पर्याय ध्रुव समयमात्रिक ।

ऋजुस्त्राभिष्यः स्ट्मः स सर्वे ज्ञिक यथा ॥१८॥ [१० ४२]

द्रव्य मे समयमात्र रहने वाली पर्याय को जो नय ग्रहण करती है, वह सुक्ष्मऋजुसूत्र नय कही गई है। जैसे सर्व क्षाणिक है।

'प्रतिसमय प्रवर्तमानार्थपर्याये बस्तुपरिशामनमित्येष' सूच्य-ऋजुसूत्र नयो भवति।' [१०१६]

'बर्षपर्यायापेद्यया समयमात्रं।'

[90 80]

भ्रयं — प्रति समय प्रवर्तमान भ्रयंपर्याय मे वस्तुपरिएएमन को विषय करने बाला सूक्ष्मऋ जुसूत्र नय है। भ्रयं पर्याय की भ्रपेक्षा समयमात्र काल है।

स्यूलऋजुसूत्र नय का स्वरूप--

स्थूलर्जु सूत्रो यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायु प्रमाणकालं तिष्ठन्ति ॥७५॥

सूत्रार्य-जो नय भनेक समयवर्ती स्वूलपर्याय को विषय करता है, वह

स्यूलऋजुसूत्र नय है। जैसे -- मनुष्यादि पर्यायें भपनी-भपनी भायु प्रमास काल तक रहती हैं।

विशेषार्थं---प्राकृत नयचक मे स्यूलऋजुसूत्र नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है---

मुणुवाइयपन्जात्रो मणुसोति सगद्विदीसु वट्ट तो ।

जो अगाइ तावकाल सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥२१२॥ [पृ० ७७] भर्यात्—अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य भादि पर्याय को उतने काल तक जो नय मनुष्य भादि कहता है वह स्यूलऋषुमूत्र नय है।

सस्कृत नयचक मे इस प्रकार कहा है---

यो नरादिकपर्याय स्वकीयस्थितिवर्त्तन ।

ताबत्काल तथा चच्टे स्थूलाक्यऋजुसूत्रकः ॥१६॥ [पृ० ४२]

मनुष्यादि पर्यार्थे मपनी-मपनी स्थिति कास तक रहती हैं। उतने काल

तक मनुष्य मादि कहना स्थूलऋजुसूत्र नय है।

'नरनारकादिचटपटादिञ्यजनपर्यायेषु कीवपुद्गताश्रिधानरूप-वस्त्नि परिणतानीति स्यूत्रऋजुस्त्रनयः [१०१६]। ज्यजनपर्याया-पेत्त्या प्रारम्भतः प्रारभ्य अवसान यावद्भवतीति निर्वय कर्तज्य इति तात्पर्ये।' |१०१७|

भयं — नर-नारक भादि भीर घट-पट भादि व्याजन पर्यायों में जीव भीर पुर्गल नामक पदार्थ परिएशत हुए हैं। इस प्रकार का विषय स्थूलऋजुसूत्र नय का है। व्याजनपर्याय की भपेक्षा प्रारम्भ से भवतान तक वर्तमान पर्याय निश्चय करना चाहिये।

।। इस प्रकार ऋज्युष्ट्र नय के दोनों भेदों का कथन हुआ ।।

शब्दसमिक्ठैवभूता नयाः प्रत्येकमेकैका नयाः ॥७६॥ सूत्रार्थ- शब्द नय, समिक्छ नय भीर एवमूत नय इन तीनों नयों मे से प्रत्येक नय एक एक प्रकार का है। शब्द नय एक प्रकार का है, समिक्छ नय एक प्रकार का है तथा एवभूत नय एक प्रकार का है।

शब्द नय का कथन---

शब्दनयो यथा दाराः भार्या कलत्रं जलं मापः ॥७७॥

सूत्रायं---शब्द नय जैसे---दारा, भार्या कलत्र झयवा जल व झाप एकार्य-वाची हैं।

विशेषार्थं — इस नय का विशेष कथन सूत्र ४१ की टीका में किया जा चुका है। किन्तु सस्कृत नयचक मे इस प्रकार कहा है —

'शब्दप्रयोगस्यार्थं जानामीति कृत्वा तत्र एकार्यमेकशब्देन झाते सित पर्यायशब्दस्य अर्थक्रमो यथेति चेत् पुष्यतारका नस्त्रमित्येकार्थो भवति । अथवा द्वारा कलत्रं भार्या इति एकार्थो भवतीति कार्योन जिगसंख्यासाधनादि व्यभिचारं मुक्त्वा शब्दानुसारार्थं स्वीकर्तव्य-मिति शब्दनयः।'

मर्थं—'शब्दप्रयोग के मर्थं को जानता हूं' इस प्रकार मित्राय को भारण करके एक शब्द के द्वारा एक धर्यं को जान लेने पर पर्यायवाची शब्द का मर्थकम जैसे पुष्य, तारक मौर नक्षत्र ये एकाचें के वाचक हैं इसलिए इन का एकाचें है। मथवा दारा, कलत्र, भार्या इनका एकाचें होता है। कारण-वशात् लिंग, सस्या, साधन मादि के व्यभिचार को खोडकर शब्द के मनुसार मर्थं को स्वीकार करना चाहिये यह शब्दनय है।

टिप्परा में कहा है -- जहाँ पर लिंग, सक्या, साधन आदि का व्यक्तिचार होने पर भी दोष नहीं है वह शब्द नय है।

प्राकृत नयचक मे इस प्रकार कहा है-

जो बहुए ए मरुएइ एचत्ये भिरुएक्तिंग आईएं।

स्रो सहस्रको मस्त्रिको पुस्ताहराक बद्दा ॥२१३॥ [१० ७७]

मर्थं — जो नय एक पदार्थ में जिल्ल शिक्षा शिक्ष कि स्थिति को नहीं मानता है वह शब्द नय है जैसे — पुष्यादि ।

शब्द नय के विषय में दो मत हैं—एक मत यह है कि शब्द नय लिय

भादि के दोष को दूर करता है। दूसरा मत है कि शब्द नय की हष्टि में लिंग, संस्था, साधन भादि का दोष नहीं है।

समभिरूढनयो यथा गौ पशुः ॥७८॥

सूत्रार्यं—नाना अर्थों को 'सम' अर्थात् छोडकर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ होता है वह समिम्ब्ड है। जैसे—'गो' शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाये जाते हैं तथापि वह 'पशु' अर्थ में रूढ है।

विशेषार्थं — समिभिरूढ नय का स्वरूप विस्तारपूर्वंक सूत्र ४१ की टीका मे कहा जा चुका है। मागे सूत्र २०१ मे भी इसका लक्षण कहेंगे।

एवंभूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्रः ॥७६॥

सूत्रायं — जिस नय मे वर्तमान किया ही प्रधान होती है वह एवभूतनय है। जैसे — जिस समय देवराज इन्दन किया को करता है उस समय ही इस नय की दृष्टि मे वह इन्द्र है।

विशेषार्थ---सूत्र ४१ की टीका मे एव मूत नय का स्वरूप सविस्तार कहा का चुका है। मागे सूत्र २०२ मे भी इसका स्वरूप कहा जायगा।

।! ब्रब्याधिक नय के १० भेद, पर्यायाधिक नय के ६ भेद, नैगम नय के १ भेद, सप्रहतय के २ भेद, ब्रब्द्वार नय के २ भेद, ब्रब्द्वार नय के २ भेद, ब्रब्द्वार नय के २ भेद, ब्रब्द्वार नय, समिभक्डनय घौर एवमूतनय ये तीन, इस प्रकार नय के २८ भेदों का कथन हुआ ।)

उपनयभेदा अच्यन्ते ॥८०॥

सुत्रार्थ--उपनय के भेदों को कहते हैं।

विशेषार्य---उपनय का सक्षास सूत्र ४३ में कहा जा चुका है। उसके तीन मूल मेद हैं---१ सद्भूत, २ धसद्भूत, ३ उपचरित असद्भूत व्यवहारनय।

सद्भूतव्यवहारो द्विघा ॥८१॥ सुत्रार्थ-सद्भुत व्यवहारनय दो प्रकार का है।

विशेषार्थ--- सूत्र ४४ में उपनय के तीन भेद बतलाये थे---(१) सद्भूत व्यवहारनय, (२) ग्रसद्भूत व्यवहारनय, (३) उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार-नय । इनमे से सर्वप्रथम सद्भूत व्यवहारनय के भेदो को कहते हैं। व्यवहार-नय का लक्षण तथा सद्भूत व्यवहारनय का लक्षण सूत्र ४४ की टीका मे कहा जा चुका है, मागे भी सूत्र २०६ व २०६ मे कहेगे। शुद्धसद्भूत मौर मशुद्ध-सद्भूत के भेद से सद्भूत व्यवहारनय दो प्रकार की है।

शुद्ध सद्भूत व्यवहारनय---

गुद्धसद्भूतव्यवहारो यया गुद्धगुएागुद्धगुरिएनोः गुद्धपर्याय-शुद्धपर्यायिगोर्भेदकयनम् ॥ = २॥

सूत्रार्च-शुद्रगुरा भीर शुद्रगुरा मे तथा शुद्रपर्याय धीर शुद्रपर्यायो मे जो नय भेद का कथन करता है वह शुद्धसद्भूत व्यवहारनय है।

विशेषार्य-कर्मोपात्रि निरपेक्ष शुद्ध जीव गुएी भीर क्षायिक शुद्ध ज्ञान मे सया सिद्ध जीव व सिद्धपर्याय मे भेद कथन करना शुद्धसद्भूत व्यवहारनय का विषय है।

संस्कृत नयचक में भी इस प्रकार कहा है-

'संज्ञालक्रणप्रयोजनादिभिभित्तवा शुद्धद्रन्ये गुण्गुणिविभागक-ज्ञच्यां कथयन् शुद्धसद्भूतव्यवद्दारोपनयः।'

सज्ञा, लक्षरण, प्रयोजन के द्वारा भेद करके शुद्ध द्रव्य में गुरण और गुर्णी के विभाग के एक मुरूपलक्षाएं को कहने वाला सुद्धसद्भूत व्यवहारनय है।

भशुद्धसद्भूत व्यवहारनय-

मशुद्धसद्भूतव्यवहारो यथाऽशुद्धगुणाऽशुद्धगुणिनोरशुद्ध-पर्यायाश्चरपर्यायिगोर्भेद कथनम् ॥६३॥

सूत्रार्य-प्रशुद्रगुण भीर मशुद्रगुणी में तथा मशुद्रपर्याय भीर मशुद्र-पर्यायी में जो नयभेद का कथन करता है वह अधुद्धसद्भूतव्यवहारनय है।

विशेषार्व—'सञ्चालक्रणप्रयोजनादिभिभिक्ता अशुद्धद्रव्ये गुरागुष्टि-

विभागैकलक्षण कथयन् ऋगुद्धसद्भूतव्यवद्दारोपनय ।

[सस्कृत नयचक पृ० २१]

अर्थात् -- सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के द्वारा भेद करके अशुद्ध द्रव्य मे गुरा घीर गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षण को कहने वाला धगुद्ध-सद्भूतव्यवहार-नय है।

।। इस प्रकार सर्भूत-स्थबहारनय के दोनों भेवों का कथन हुया ।।

## ग्रसद्भूतव्यवहारस्त्रेघा ॥५४॥

सूत्रार्थ---- प्रसद्भूतव्यवहारनय तीन प्रकार की है।

विशेषार्थ--- श्रसद्भूत व्यवहारनय का लक्ष्मण सूत्र ४४ की टीका मे कहा जा चुका है धीर धागे भी सूत्र २०७ मे कहेगे। सस्कृत नयचक मे भी कहा है-

'यद्न्यस्य प्रसिद्धस्य घर्मस्यान्यत्र कल्पना श्रसद्भूतो भवेद्शावः।' [पृ० २२]

अर्थ-अन्य के प्रसिद्ध धर्म की किसी अन्य मे कल्पित करना सो असद्भूत-व्यवहारनय है।

धसद्भूतव्यवहारनय के तीन भेद हैं-(१) स्वजात्यसद्भूतव्यवहारनय,

(२) विजात्यसद्भूतव्यवहारनय, (३) स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारनय । स्वजात्यसद्भूतव्यवहारनय का लक्षरा-

स्वजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा परमाणुर्बेहप्रदेशीति कयन-मित्यादि ॥ ५ ४ ॥

सुत्रार्थ -- स्वजाति-प्रसद्भूत-व्यवहारनय जैसे परमाण् को बहुप्रदेशी कहना, इत्यादि ।

विशेषार्यं - जो नय स्वजातीय द्रव्यादिक में स्वजातीय द्रव्यादि के सम्बन्ध से होने वाले धर्म का धारोपए। करता है वह स्वजात्यसद्भूतब्यवहारनय है। वैसे ---परमाणु बहुप्रदेशी है। परमाणु प्रत्य परमाणुप्रों के सम्बन्त से बहु- प्रदेशी हो सकता है। यहाँ पर स्वजातीय द्रव्य में स्वजातीय द्रव्य के सम्बन्ध से होने वाली विभावपर्याय का भारोपरा किया गया है। कहा भी है—

# च्यगुरेकप्रदेशोपि येनानेकप्रदेशकः।

वाच्यो भवेदसद्भूतो व्यवद्वार स मरुयते ॥४॥

[सस्कृत नयचक पृ० ४७]

भर्य — जिसके द्वारा भर्गु एकप्रदेशी होने पर भी बहुप्रदेशी बतलाया जाता है वह भी भसद्भूत-अ्थवहारनय है।

संस्कृत नयचक मे पृ० २२ पर स्वजात्यसद्भूतव्यवहारनय का कथन इस प्रकार किया गया है —

'पुद्गलद्रव्यस्य घटपटादिसम्बन्धप्रबन्धपरिणतिविशेषकथक स्व-जात्यसद्भृतव्यवहारोपनय । स्कथक्रपस्वरूपेषु पुद्गलस्त्विति भाष्यते, इत्यसद्भृतक्रपोसौ व्यवहारस्वजातिक ।'

धर्य-घट वस्त्र इत्यादिक सम्बन्धी रचना की परिणाति विशेष को पुद्गल द्रव्य के बतलाने वाला स्वजात्यसद्भूत व्यवहार उपनय है। प्रथवा स्कन्धक्य निजपर्यायों में पुदूगल है इस प्रकार का कथन करने वाला स्वजाति से धसद्भूतव्यवहाररूप स्वजातीयामद्भूतव्यवहारोपनय है।

विजात्यसद्भूतव्यवहारोपनय-

विजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा मूर्तं मितज्ञान यतो मूर्ते द्वव्येगा जनितम् ॥८६॥

सूत्रार्थं — विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय जैसे मतिकान मूर्त है क्योंकि मूर्तं द्रव्या से उत्पन्न हुमा है।

विशेषाय—जो नयं विजातीय द्रव्यादिक मे विजातीय द्रव्यादिक का मस्थापन करता है वह विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय है। जैसे—मूर्तिक मितिज्ञानावरण कर्म भीर वीर्यांतरायकर्म के क्षयोपक्षम से उत्पन्न होने वाला क्षायोपक्षमिक मातज्ञान मूर्तिक है। यहाँ पर मितिज्ञान नामक भ्रात्मगुरण मे पौद्गिक्क मूर्तेत्वगुरण कहा गया है।

संस्कृत नयचक पृ० २२ पर इस उपनय का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है।

'एकेन्द्रियाविजीवानां शरीराणि जीवस्वरूपाणीति विजात्यसद्भूत-स्यवद्दारोपनय । "'एकेन्द्रियाविजीवानां देह जीव इति धृव वक्त्य-सद्भृतको नृनं स्याद् विजातीति सक्कितः।'

मयं—एकेन्द्रियादि जीवो के शरीर जीवस्वरूप हैं, इस प्रकार से कथन करने वाला विजातीय-ससद्भूत-स्थवहार-उपनय है। एकेन्द्रियादि जीवो का शरीर जीव है, इस प्रकार कथन करने वाला विजातीय-ससद्भूत-स्थवहार उपनय है। यहाँ विजाति द्रव्य को विजाति द्रव्य में कहा गया है।

शरीरमिष यो जीव प्राणिनो वदित स्फुट। असद्भूतो विजातीयो झातच्यो मुनिवाक्यतः ॥१॥ मूर्तमेविमिति झान कर्मणा जनित यतः। यदि नैव भवेन्मूर्त मूर्तेन स्वलित कुतः।।२॥

[संस्कृत नयचक पृ० ४५]

भयं — जो प्राणियों के कारीर को ही जीव बतलाता है, वह स्पष्टतया विजातीय-ममद्भूतव्यवहार उपनय समक्षना चाहिए, क्योंकि विजातीय पुद्गल द्रव्य में विजातीय जीव द्रव्य का कथन किया गया है।।१।। विजातीय गुएए में विजातीय गुएए का धारोपए। करने से भी भसद्भूत व्यवहार होता है। जैसे — कमें से जितत होने से ज्ञान मूर्त है, यदि मूर्त नहीं है तो मूर्त से स्लिलत क्यो होता। मित्ज्ञान मूर्त द्रव्य से स्लिलत होता है अत मित्ज्ञान को मूर्त कहना सत्य है सर्वया असत्य नहीं है।

स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय--

स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा ज्ञेये जीवेऽजीवे ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विषयात् ॥ ५७॥

सूत्रार्य- ज्ञान का विषय होने के कारण जीव अजीव जेयो में ज्ञान का

कयन करना स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारोपनय है।

विशेषार्थ — जीव भीर भजीव ज्ञान का विषय होने के कारण विषय मे विषयों का उपचार करके जीव-भजीव ज्ञेय को ज्ञान कहा गया है। यहा पर ज्ञान गुण की भपेक्षा जीव स्वजातीय है भीर भजीव विजातीय है। जीव की भपेक्षा स्वजातीय तथा भजीव की भपेक्षा विजातीय मे ज्ञान गुण का कथन किया गया है।

सस्कृत नयचक पृ०२२ पर इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कह। गया है---

'जीवपुद्गत्नानां परस्परसयोगप्रवषपरिश्वतिविशेषकयक स्वजाति-विजात्यसद्भूतव्यवद्दारोपनयः। ''स्वजातीतर रूपादिवस्तुश्रद्धेयरूपकः तन् प्रधानं वदत्येव द्वद्वपाद्दी नयो भवेत्।'

धरं— जीव भीर पुद्गलो के परस्पर सयोग रजनारूप परिशाति विशेष की बतलाने वाला स्वजाति विजातीय-धसद् भूतव्यवहार-उपनय है। स्वजातीय भीर विजातीय वस्तु श्रद्धेयरूप हैं उसको प्रधान करके जो कहता है वह द्व इसयोग को भर्षात् स्वजाति-विजाति-सयोग को भ्रह्मण करने वाला स्वजाति विजातीय-धसद्भूत-व्यवहार उपनय है।

।। इस प्रकार प्रसद्भूतव्यवहारनय के तीनों भेदों का कथन हुआ ।।

उपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेघा ॥ ६८॥

सुत्रार्थ--उपचरित असद्भूत व्यवहारनय तीन प्रकार की है।

विशेषायं—(१) स्वजात्युपचरित-श्रसद्भूतव्यवहार-उपनय, (२) विजा-त्युपचरित-श्रसद्भूतव्यवहार-उपनय, (३) स्वजातिविजात्युपचरित-श्रसद्भूत-श्यवहार-उपनय के भेद से उपचरित श्रसद्भूतव्यवहार-उपनय तीन प्रकार का है। इनका कपन शागे कियर जा रहा है।

सस्कृत नयचक में पृ॰ ४८ पर कवन इस प्रकार है-

'क्पचाराइव्युपचार यः करोति स उपचिरतासद्भूतव्यवहारः । स

[ सूत्र ८८

च सत्यासत्योभयार्थेन त्रिघा ।

'देशनायो यथा देशे जातो यथार्थनायक । देशार्थी जल्पमानी में सत्यासत्योभयार्थकः ॥१॥'

धर्य-जो उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरितप्रसद्भूतव्यवहार उपनय है। वह सत्योपचारासद्भूत, असत्योपचारासद्भूत श्रीर उभयोपचारा-सद्भूत के भेद से तीन प्रकार का है।

जो नय किसी प्रयोजन या निमित्त से बिलकुल भिन्न स्वजातीय, विजातीय तया स्वजातिविजातीय पदार्थों को अभेदरूप से ग्रहरा करता है वह उपचरिता-सद्भूतव्यवहार उपनय है।

प्राकृत नयचक पृ० १६ पर भी इसी प्रकार कहा है--**ख्वयारा रुवयारं सच्चासच्चेमु उह्यम्रत्थेसु**। सञ्जाइइयरमिस्सो उवयरिष्ठो कुणइ ववहारो ॥७१॥

स्वजातीयोपचरितासद्भूतव्यवहारो विजातीयोपचरितासद्भूत--व्यवद्दार सजातीयविजातियोपचरितासद्भूतव्यवद्दारः इति उपचरिता-सद्भतोपि त्रेघा।

> देसवई देसत्यो ऋत्यविशक्जो तष्टेव जंपतो । मे देस मे दव्द सच्चासच्चिप उभयत्य ॥७२॥

मर्य-जो नय सत्य (स्वजाति) पदार्थ मे ग्रसस्य (विजातीय) पदार्थ मे ग्रीर उभय (स्वजातीय-विजातीय) पदार्थ मे उपचार से भी उपचार करता है वह स्वजाति - उपचरित - ग्रसद्भूत - व्यवहार-उपनय, विजाति-उपचरित्त-ग्रसद्भूत-व्यवहार-उपनय भौर स्वजाति-विजाति-उपचरित-असद्वभूत-व्यवहार-उपनय है।

स्वजातीयोपचरितासद्भूतव्यवहार, विजातीयोपचरितासद्भूतव्यवहार, स्वजातीयविजातियोपचिरतासद्भूतव्यवहार के भेद से उपचरितासद्भूतव्यवहार उपनय तीन प्रकार का है।

जिस प्रकार देश का स्वामी देशपित तथा अर्थ का स्वामी अर्थपित होता है उसी प्रकार सत्यपदार्थ (स्वजातीय पदार्थ), असत्य (विजानीय) पदार्थ और स्वजातीय-विजातीयपदार्थों को मेरा देश, मेरा द्रव्य है इत्यादि कहा जाता है।

राजा देश का स्वामी होता है और संठ (धनपति) धन का स्वामी होता है। स्त्री का स्वामी पित होता है। यह सब कथन यद्यपि उपचितिप्रसद्भूत-व्यवहार उपनय का विषय है तथापि यथार्थ है। यदि यथार्थ क
होता तो सीता के हरी जाने पर मीतापित श्री रामचन्द्र जी रावण से युद्ध क्यो
करते है इसी प्रकार देश की रक्षा के लिए देशपित राजा शत्रु के माथ युद्ध
क्यो करते तथा रावण, कौरव भादि दोषी क्यो होते है इसमें सिद्ध है कि
स्त्री, घन व देश भादि का स्वामिपना यथार्थ है। यदि इस सम्बन्ध को प्रयादि
स्वामिपने को सर्वथा श्रयथार्थ मान लिया जाय तो अराजकना और भ्रन्याय
फैल जायगा। बोरी भादि पाप नहीं ठहरेगा। इसका विशेष कथन सूत्र २१३
की टीका मे है।

स्वजाति-उपचरित-ग्रसद्भूत-व्यवहार-उपनय---

स्वजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा पुत्रदारादि मम

सूत्रार्थं — पुत्र, स्त्री झादि मेरे ह ऐसा- कहना स्वजात्युपचरितासद्भूत-व्यवहारनय का विषय है।

विशेषार्थं — जो नय उपचार से स्वजातीय द्रव्य का स्वजातीय द्रव्य को स्वामी बतलाता ह वह स्वजात्युपचरितासद् भूतव्यवहार उपनय है। जैसे — पुत्र, स्त्री भादिक मेरे हैं। संस्कृत नयचक्र में भी कहा है —

## पुत्रमित्रकलत्रादि ममैतद्द्दमेव वा । वदन्नेव भवत्येषोऽसद्भूतो हुगुपचारवान् ॥२॥ [पृ०४६]

'ये पुत्र, मित्र, स्त्री मादि मेरे हैं मैं इनका स्वामी हूँ' यह कथन सत्योप-चार भ्रमद्भूत व्यवहार की भपेक्षा है। लोकोपचार मे यथार्थ स्वामित्वपना पाया जाता है किन्तु धात्मरूप नहीं है इसिवये असद्भूत है। प्राकृत नयचक में भी इसी प्रकार कहा है—

> पुत्ताइबंधुवमा घहं च मम सपयाइ जपतो। सवयारासन्भूको सन्जाइब्ह्वेस गायव्वो ॥७३॥ [१० १७]

भर्यं —पुत्रादि बन्धु दर्गं का मैं स्वामी हूँ, ये भेरी सम्पदा है ऐसा कहना स्वजातिउपचरित-ससद्भूत-स्यवहार उपनय है।

इस नय का विषय यथार्थ है। सूत्र ८८ व २१३ के विशेषार्थ मे विशव कथन है।

विजारयुपचरितासद्भूतव्यवहार उपनय-

विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा वस्त्राभरणहेमरत्ना-दिमम ॥६०॥

सूत्रार्थं — वस्त्र, ग्राभूषरा, स्वर्गा, रत्नादि मेरे हैं ऐसा कहना विजात्युप-चरित-मनद्भूत-व्यवहार उपनय है।

विशेषायं—सोना, चौदी म्रादि मपनी जाति के द्रव्य नहीं हैं, मत विजातीय द्रव्य हैं। मास्मरूप नहीं हैं मत मसद्भूत हैं। तथापि लोकोपचार मे यथायं स्वामिपना पाया जाता है। सस्कृत नयचक पृ०४८ पर कहा मी है—

## हेमाभरणचस्त्रादि समेदं यो हि भावते । उपचारादसद्भृतो विद्वद्भिः परिभावितः ॥३॥

मर्यं - सोना, भाभरता वस्त्र मावि मेरे हैं' जो नय ऐसा कहता है, विद्वज्जनो ने उस नय को विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहार नय कहा है।

प्राकृत नयचक पृ० १७ पर भी इसी प्रकार कहा है---

श्राहरणहेमरयण वत्यादीया ममत्ति जंपंती । ववयारत्रसन्भूष्मी विजादियुग्वेसु णायव्यो ॥७४॥

'ग्राभरण, सोना, वस्त्रादि मेरे हैं' ऐसा कहना विचात्युपचरितासद्भूत-

व्यवहार-उपनय जानना चाहिए । सूत्र ८८ व २१३ में इसका विशेष कथन है। स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहार उपनय---

स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा देशराज्य-दुर्गादि मम ।।६१।।

सूत्रार्य-'देश, राज्य, हुर्ग भादि मेरे हैं' यह स्वजातिविजात्युपचरित-भसद्भूतव्यवहार उपनय का विषय है।

विशेषारं — यहाँ पर मिश्र द्रष्य का स्वामिपना बतलाया गया है, क्यों कि देशादिक में सचेतन धौर अचेतन दोनों ही प्रकार के पदार्थों का समावेश रहता है। 'मैं' की अपेक्षा से देशादिक में रहने वाले सचेतन पदार्थ स्वजातीय हैं और अचेतन पदार्थ विजातीय हैं। अत 'यह देश अथवा राज्य मेरा है' ऐसा प्रहरण करना स्वजातिविजात्युपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। यहाँ पर सचेतन-अचेतन मिश्रित पदार्थ को अभेदरूप से ग्रहण किया गया है।

देश दुर्गं च राज्य च गृहातीह ममेति य । उभयार्थीपचारत्वादसद्भूतोपचारकः ॥४॥

[सस्कृत नयचक पृ० ४८]

मर्थ जो नय देश, दुर्ग, राज्य मादि को महरा करता है वह नय चेतना चेतन मिश्र पृथक् पदार्थ को मपने बतलाता है। वह स्वजातिविजात्युपचरिता-सद्भूत व्यवहार उपनय है।

> देसं च रवज दुमां एवं जो चेव भगाइ मम सब्व। उह्रयत्ये उपयरिख्रो होइ असन्भूयवनहारो ॥७४॥

> > [प्राकृत नयचक पृ० १७]

मर्थ-देश, राज्य, दुगं ये सब मेरे हैं ऐसा जो नय कहता है वह स्वजाति-विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहार उपनय है।

।। उपचरितप्रसद्भूतव्यवहार उपनय के तीनों भेदों का कथन हुमा ।

## गुग-व्युत्पत्ति ग्रधिकार

सहभुवो गुराा , क्रमवर्तिन पर्याया. ॥६२॥

सूत्रार्थ — साथ में होने वाले गुरग हैं ग्रीर कम कम से होने वाली पर्यार्थे हैं। ग्रर्थात् भन्वयी गुरग हैं ग्रीर व्यतिरेक परिस्ताम पर्यार्थे हैं।

विशेषार्थ-सस्कृत नयचक मे पृ० ५७ पर भी कहा है-

'सद्द्भुवो गुला'। क्रमभाविन पर्याया ।'

प्रयं-साथ मे होने वाला गुए है ग्रीर कमवर्ती पर्यायें हैं।

ऐसा नहीं है कि द्रव्य पहिले हो भीर बाद मे गुराो से सम्बन्ध हुआ हो। किन्तु द्रव्य भीर गुरा भनादि काल से हैं, इनका कभी भी विच्छेद नहीं होता है भत गुरा का लक्षरा 'सहभुव' कहा है। भ्रथवा जो निरन्तर द्रव्य मे रहते हैं भीर भ्रन्य गुरा से रहित हैं वे गुरा हैं। [मोक्षशस्त्र ५/४१]

विशेष गुण का लक्षरा-

गुण्यते पृथक् क्रियते द्रव्य द्रव्याद्यं स्तेगुराा. ॥६३॥

सूत्रार्थ — जिनके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक् किया जाता है, वे (विशेष) गुएा कहलाते हैं।

विशेषायं —सस्कृत नयचक पृ• ५७ पर मी कहा है---

'गुणञ्युत्पत्तिर्गु एयते पृथक् क्रियते द्रज्याद्द्रज्य येनासौ विशेष-गुण ।'

मर्थं — जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक् किया जाता है वह विशेषगुरा है, यह गुरा का व्युत्पत्ति श्रयं है।

सामान्यगुरा घौर विशेषगुरा के भेद से गुरा दो प्रकार के हैं। सामान्य-गुरा सब द्रव्यों में पाये जाते हैं। उन सामान्यगुराों के द्वारा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक् नहीं किया जा सकता, विशेषगुराों के द्वारा ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक् किया जा सकता है। घत गुरा का यह व्युत्पत्ति धर्यं विशेष गुरा में ही षटित होता है घौर 'सहभुवो गुरा।' श्रयवा 'द्रव्याश्रया निर्णु गुरा । १४१। [मोक्षकास्त्र घ० ६]' ये दोनो लक्षरा सब गुरा मे घटित होते हैं।

श्रस्तीत्येतस्य भावोऽस्तिन्वं सद्रूपत्वम् ॥६४॥

सूत्रार्थ--- श्रस्ति । इसके भाव को भर्षात् सत्रूपपने को भस्तित्व कहते हैं।

विशेषायं-सस्कृत नयचक प्र० ५७ पर भी कहा है-

'अस्तित्वस्य भावोऽस्तित्वं। सीवृति स्वकीयान गुरापर्यायान् व्यापनोतीति सत्।'

मर्थ--- मस्तित्व का भाव भस्तित्व है। अपने गुरा भौर पर्याय मे अयाप्त होने वाला सत् है।

प्रस्तित्व गुए। का विशेष कथन सूत्र ६ की टीका में किया जा चुका है। वस्तुनोभावो वस्तुत्वम्, सामान्यविशेषात्मकं वस्तु ।। ६५।। सूत्रार्थ-सामान्य-विशेषात्मक बस्तु होती है। उस वस्तु का जो भाव दह बस्तृत्व है।

विशेषार्थ--यही लक्षण सस्कृत नयचक पृ० ५७ पर कहा भया है।

परीक्षामूल चतुर्य प्रध्याय मे वस्तु का तथा सामान्य व विशेष का लक्षण निम्न प्रकार कहा गया है-

'सामान्य विशेषात्मा तद्यों विषयः ॥१॥ सामान्यं द्वेषा तिर्थगू: र्ध्वताभेदात् ॥३॥ सदृशपरिणामस्तिर्धक्, खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत् ॥४॥ परापरविवर्तव्यापि द्रव्यमुर्ध्वता मृद्दिव स्यासादिषु ॥४॥ विशे-षरच ॥६॥ पर्याय व्यतिरेकभेदात् ॥७॥ एकस्मिन् द्रव्ये क्रमभाविन. परिगामा पर्याया आत्मनि हर्षविषादादिवत् ॥६॥ अर्थान्तरगतो विसदृशपिरणामी व्यतिरेको गोमहिवादिवत् ॥॥।

भर्य-सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है ॥१॥ तिर्यंक

सामान्य और ऊर्ज्वतासामान्य के भेद से सामान्य दो प्रकार का है ।।३।। सहस प्रधात सामान्य परिगाम को तियँक् सामान्य कहते हैं, जैसे—खण्डी, मुण्डी धादि गायों में गोपना समान रूप से रहता है ।।४।। पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ज्वता सामान्य कहते हैं। जैसे—स्थास, कोश, कुशूल धादि घट की पर्यायों में मिट्टी रहती है ।।६।। विशेष भी दो प्रकार का है, पर्याय, क्यतिरेक के भेद से ।।६-७।। एक द्रव्य में कम से होने वाले परिगाम को पर्याय कहते हैं। जैसे— बात्मा में हुई, विषाद धादि पिगाम कम से होते हैं, वे ही पर्याय है ।।६।। एक पदार्थ की धपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसहस परिगाम को व्यतिरेक कहते हैं। जैसे—गाय, भंस धादि में विल कागुपना पाया जाता है।।६।।

द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्वम्, निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्या स्वभावविभावपर्यायान् द्रवति द्रोष्यति मदुद्रुवदिति द्रव्यम् । ६६।

मर्थ — जो प्रपने प्रपने प्रदेश समूह के द्वारा श्रसण्डपने से अपने स्दमाय-विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो खुका है, वह द्रव्य है। उस द्रव्य का जो भाव है, वह द्रव्यत्व है।

विशेषार्थं —वस्तु के सामान्य ग्रश को द्रव्यत्व कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य ही विशेषों (पर्यायों) को प्राप्त होता है। जैसे—पिंड ग्रीर घट पर्यायों को मिट्टी प्राप्त होती है। सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकते ग्रीर विशेष के बिना सामान्य नहीं रह सकता।

पचास्तिकाय गाया ६ की टीका मे भी कहा है-

'द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्याप्नोति तांस्तान् क्रम-भुवः सह्भुवश्च सद्भावपर्यायान् स्वभावविशेषानित्यनुगतार्थया निरुक्त्या द्रव्य व्याख्यातम्।'

भर्य---उन उन कमभावी, सहभावी पर्यायों को भ्रयीत् स्वभावविशेषों को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, सामान्यरूप स्वरूप से ब्याप्त होता है वह द्रव्य है। इस प्रकार निरुक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई।

सद्द्रव्यलक्षणम्, सीदित स्वकीयान् गुणपर्यायान् व्याप्नो-तीति सत्, उत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्तं सत् ॥६७॥

सूत्रार्थ--- इब्ब का लक्षण सत् है। अपने गुरा और पर्यायों को ब्याप्त होने वाला सत् है। अथवा जो उत्पाद-व्यय-घ्रोव्य से युक्त है, वह सत् है।

विशेषार्थं सूत्र ६ में 'सद्द्रव्यल्लस्याम' मौर सूत्र ७ में 'उत्पाद-व्ययभ्रीव्ययुक्त सत्' का मर्थं कहा जा जुका है।

द्रव्यसामान्य ही अपने गुरा भौर पर्यायों में व्याप्त होता है, वह द्रव्य सामान्य ही द्रव्यायिक नय का विषय है। जैसे—स्वर्ण ही अपने पीतत्व भादि गुराों को तथा कुण्वस आदि पर्यायों को प्राप्त होता है। द्रव्य आधार है, गुरा भौर पर्यायें भाषेय हैं। कहा भी है—

'द्रव्याश्रयानिगुरैणागुर्णा ॥४१॥'

[मोक्षशास्त्र भ० १]

जिन के रहने का माश्रय द्रव्य है, वे द्रव्याश्रय कहलाते हैं मर्थात् जो सदा द्रव्य के माश्रय से रहते हैं भीर जो गुर्णों से रहित हैं, वे गुर्ण हैं।

प्रमेयस्यभावः प्रमेयत्वम्, प्रमाणेन स्वपररूप परिच्छेद्यं प्रमेयम् ॥६८॥

सूत्रार्थे — प्रमारा के द्वारा जानने के योग्य जो स्व भीर परस्वरूप है, वह प्रमेय है। उस प्रमेय के माव को प्रमेयत्व कहते हैं।

विश्वेचार्यं—परीक्षामुक्त मे प्रमाण का लक्षण निम्न प्रकार कहा है— 'स्वापूर्वार्यव्यवसायात्मक क्वानं प्रमाणम् ॥१॥'

मर्थ — स्व भीर भपूर्व भर्थ (भनिश्चित भर्थ) का निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमाण है।

भ्रयवा, जो ज्ञान स्व भीर पर स्वरूप को विशेष रूप से निश्चय करे, वह प्रमास है। उस प्रमास के द्वारा जो जानने योग्य है भ्रयवा जो प्रमास के द्वारा जाना जाय, वह प्रमेय है। उस प्रमेय के माव को प्रमेयस्व कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य ज्ञान का विषय ध्रवश्य होता है वह प्रमेयत्व गुए। है। यदि द्रव्य मे प्रमेयत्व गुए। न हो तो वह किसी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता था।

यद्यपि अन्य गुरगो मे और पर्यायो मे प्रमेयत्व गुरग नहीं है तथापि वे गुरग और पर्याय द्रव्य से अभिन्न हैं इसिलए वे भी ज्ञान का विषय बन जाते हैं। यदि कहा जाय कि भूत और भावि पर्यायो का वर्तमान काल मे द्रव्य मे अभाव है, अर्थात् उनका प्रव्वसाभाव और प्रागभाव है, वे ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, क्यों कि उनमे प्रमेयत्व गुरग नहीं पाया जाता तो ऐसा कहना ठीं क नहीं है। यद्यपि भूत और भावि पर्यायों का वर्तमान मे अभाव है, क्यों कि एक समय मे एक ही पर्याय रहती है, तथापि वे भूत और भावि पर्यायों वर्तमान पर्यायों मे शक्तिक्ष्य से रहती हैं और वर्तमान पर्याय द्रव्य से अभिन्न होने के काररग ज्ञान का विषय है। अत वर्तमान पर्याय मे काक्तिक्ष्य ने पडी हुई भूत और भावि पर्यायों भी ज्ञान का विषय बन जाती हैं। जयध्वल पु० १ पृ० २२ व २३ पर कहा भी है—

'जो जाना जाता है उसे मर्थ कहते हैं, इस ब्युत्पित्त के अनुसार वर्तमान पर्याय मे ही अर्थपना पाया जाता है। शका—वह अर्थ अतीत और अनागत पर्यायों मे भी समान है? समाधान—नहीं, क्योंकि अनागत और अतीत पर्यायों का ग्रहण वर्तमान अर्थ के ग्रहणपूर्वक होता ह। अर्थात् अतीत और अनागत पर्यायों भूतशक्ति और अनिष्यत् शक्ति रूप से वर्तमान अर्थ मे ही विश्वमान रहती हैं। अत उनका ग्रहण वर्तमान अर्थ के ग्रहणपूर्वक ही हो सकता है, इसलिये उन्हें 'अर्थ' यह सङ्गा नहीं दी गई।

[नोट—इसका विशेष कथन सूत्र ३७ के विशेषार्थ मे है ।]
ग्रगुरुलघोर्भावोऽगुरुलघुत्वम् सूक्ष्मा ग्रवाग्गोचराः प्रतिक्षण
वर्तमाना ग्रागमप्रमाण्यादभ्युपगम्या ग्रगुरुलघुगुरुगाः ॥६६॥

'सूक्ष्मं जिनोदित तत्त्व हेतुभिर्नेव हन्यते । म्राज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिना ॥५॥

१ यह गाया पचास्तिकाय गाया १६ की टीका मे उद्घृत है।

सूत्रार्थ — जो सूक्ष्म है, बचन के मगोचर है, प्रतिसमय मे परिशासनशील है तथा मागम प्रमाण से जाना जाता है, वह मगुरुतवृगुरा है।

गाधार्थ--- जिनेन्द्रभगवान के कहे हुए सूक्ष्म तत्त्व हेतुओं के द्वारा खण्डित नहीं किये जा सकते। उन आजासिद्ध सूक्ष्म तत्त्वों को ग्रहण करना चाहिये क्योंकि जिनेन्द्रभगवान श्रन्यथावादी नहीं होते।

विशेषार्थ — प्रगुरुल घुगुण के विषय में सूत्र १ व सूत्र १७ के विशेषार्थ में बहुत कुछ कहा जा चुका है, वहा से देख लेना चाहिये।

सनेक विषमभवरूपी गहन ससार मे प्राप्ति के हेतु कर्मरूपी शत्रु हैं। इन कर्मरूपी शत्रुपों को जिसने जीत लिया सथवा क्षय कर दिया, वह जिन है। उन जिनेन्द्र भगवान ने ही सगुरुलषुगुरा का कथन किया है घौर वह धनुमान घाटि से भी सिद्ध होता है।

प्रदेशस्यभावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्व ग्रविभागिपुद्गलपरमागु-मावष्टब्यम् ॥१००॥

सूत्रार्थ — प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है भथवा क्षेत्रत्व है। एक भविभागी पुद्गल परमार्ग् के द्वारा ज्याप्त क्षेत्र की प्रदेश कहते हैं।

विशेषायं - वृहद्द्रव्यसग्रह मे भी प्रदेश का लक्षण निम्न प्रकार कहा है-

जावदियं भायासं श्रविभागिपुग्गनागुवहद्धः । त सु पदेस जागे सञ्वागुहागुदाग्रदिहः ॥२७॥

ध्रर्थ--जितना धाकाश का क्षेत्र धविभागी पुद्गल परमाश्रु हारा रोका जाता है वह प्रदेश है।

प्राकृत नयचक पृ० ५८ पर प्रदेश का लक्षण निम्न प्रकार कहा है-

जेत्तियमेत्त खेत श्राग्ण रुद्ध खु गयणदृज्वस्त । तं च पएस भणिय जाग तुम सञ्बद्दसीहि ॥१४१॥

ग्नर्थ--- म्राकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को पुर्गल परमागा रोकता है, उस को प्रदेश जानो, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। 1888

कहते हैं।

इस झाकाञ प्रदेश के द्वारा ही घमंद्रव्य, ध्रघमंद्रव्य, झाकाशद्रव्य, जीव-दुब्य भीर कालद्रव्य में प्रदेशों की गराना की जाती है।

चेतनस्य भावश्चेतनत्वम् चैतन्यमनुभवनम् ॥१०१॥ चैतन्यमनुभूति स्यात् सा क्रियारूपमेव च।

क्रिया मनोवच कायेष्वन्विता वर्तते ध्रवम ॥६॥ सुत्रार्थ-चेतन के भाव को भर्यात् पदार्थी के भनूभव को चेतनत्व

गायायं --- चैतन्य नाम भनुभूति का है। वह अनुभूति कियारूप भर्षात् कर्तव्यास्वरूप ही होती है। मन, बचन, काय मे भन्वित (सहित) वह किया नित्य होती रहती है।

विशेषार्थ-जीवाजीवादि पदार्थी के अनुभवन की, जानने को बेतना कहते हैं। वह अनुभवन ही अनुभूति है। अथवा द्रव्यस्वरूप चितन को अनु-मृति कहते हैं। श्री अमृतचन्द्राचार्य ने पचास्तिकाय गाथा ३६ की टीका मे लिखा है---

'चेतयते अनुभवन्ति उपलभते विद्तीत्येकार्थाइचेतनानुभृत्यप-लिषवेदनानामेकार्थत्वात्।

घर्थ-चेतता है, धनुमव करता है, उपलब्ध करता है और बेदता है ये एकार्थ हैं क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एकार्थ है।

श्रवेतनस्य भावोऽचेतनत्वमचैतन्यमननुभवनम् ॥१०२॥

सुत्रार्थ-अचेतन के भाव को अर्थात् पदार्थों के अनुभवन को अचेतनस्व कहते हैं ।

विशेषार्य--वीव के अतिरिक्त पुद्रगल, वर्म, अवर्म, आकाश और काल ये पाची द्रव्य प्रचेतन हैं, जड हैं, क्योंकि इनमे जानने की शक्ति प्रयात् प्रनु-भवत का प्रभाव है।

मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्त्वम् ॥१०३॥

सूत्रार्थ--- मूर्त के भाव की अर्थात् रूप, रस, गन्ध, स्पर्शयुक्तता को मूर्त कहते हैं।

विशेषार्थं — पुद्गल भीर ससारी जीव मूर्त हैं। सूत्र २६ मे भी जीव के मूर्त स्वभाव कहा है। श्री अमृतचन्द्रादि अन्य आचार्यों ने भी ससारी जीव की मूर्तिक कहा है।

तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवद्शीनात् ।

नह्यमूर्त्तस्य नभसो मदिरा मदकारिखी ॥१६॥ [तत्त्वायसार वष]

प्रयत्-प्रात्मा मूर्तिक होने के कारण मदिरा से पागल हो जाती है,
किन्तु प्रमूर्तिक प्राकाश को मदिरा मदकारिखी नही होती है।

'यद्या खलु पय'पूर' प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्द्चन्द्दनाद्विनराजीं परिशामम द्रवत्यस्वादुत्वस्वभावमुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां कर्मपरिशामनामामूर्तत्विनरुपरागविशुद्धिमस्वस्वभावमुपलभते।'

[प्रवचनसार गा० ११८ टीका]

भर्यं — जैसे पानी का पूर प्रदेश से भीर स्वाद से निम्ब, चन्दनादि वन-राजिरूप परिएामित होता हुन्ना द्रवत्व भीर स्वादुत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार भात्मा भी प्रदेश से भीर भाव से स्वकर्मरूप परिएा-मित होने से भमूतंत्व भीर विकाररहित विशुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता।

> जीवाजीव दृज्व ह्रवाह्नवित्ति होदि पत्तेय । ससारत्या ह्रवा कम्मविमुक्का अह्रवगया ॥

> > [गो० जीवकाड १६३]

भर्यात्—ससारी जीव रूपी (मूर्तिक) है भौर कर्मरहित सिद्धजीव भर्मूर्तिक हैं।

'कम्मसबधवसेण पोग्गलभावयुवगय जीवदृब्दाण च पच्चवस्त्रस परिच्छित्तं कुण्ड श्रोहिणाण।' विसमवल पु॰ १ १० ४३) भ्रयं—कमं के सम्बन्ध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्षरूप से जानता है, वह भविज्ञान है। घवल पु० १३ पृ० ३३३ पर भी इसी प्रकार कहा है।

'अनादिबन्धनबद्धत्वतो मूर्तानां जीवावयवानां मूर्तेण शरीरेण सम्बन्ध प्रति विरोधासिद्धे ।' धवल पु०१ पृ० २६२]

ग्नर्थ-जीव के प्रदेश ग्रनादिकालीन बन्धन से बद्ध होने के कारए। मूर्त हैं ग्रतः उनका मूर्त शरीर के साथ सम्बन्ध होने मे कोई विरोध नहीं ग्राता।

इसी प्रकार घवल पु॰ १६ पृ० ५१२ पर भी कहा है।

घवल पुरु १५ पृरु ३२, पुरु १४ पृरु ४५ पर कहा है 'प्रनादिकालीन बन्धन से बद्ध रहने के कारगा जीव के ग्रमूर्तत्व का ग्रमाव है।'

म्रमूर्तस्य भावोऽमूर्तत्वं रूपादिरहितत्वम् ॥१०४॥

सूत्रायं — प्रमूतं के माव को प्रयात् स्पर्श, रस गन्ध, वर्णं से रहितपने को प्रमूतंत्व कहते हैं।

विशेषार्यं — सिद्धजीव, धर्मद्रव्य, धर्मद्रव्य, धाकाशद्रक्य, कालद्रव्य ये धर्मूर्तिक हैं। इनमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णं नहीं पाया जाता है धौर पुद्गल द्रव्य से बधे हुए भी नहीं हैं, इसलिये धसद्भूत व्यवहारनय से भी इनके मूर्त-पना नहीं है।

॥ इस प्रकार गृशों की व्युत्पत्ति का कथन हुया ॥

# पर्याय की व्युत्पत्ति

स्वभावविभावरूपतया याति पर्येति परिग्णमतीति पर्याय ॥१०४॥

सूत्रार्थ-जो स्वभाव विभावरूप से सदैव परिशामन करती रहती है, वह पर्याय है।

विशेषार्य-सूत्र १५ मे 'गुलविकारा पर्याया' कहा है। परि + माय

= पर्याय है। परि का अर्थ समन्तात है और आय का अर्थ अय गती अपन है।

स्वभाव और विभाव के भेद से पर्याय दो प्रकार की है। बन्धन से रहित गुद्ध हव्यों की अगुरुल घृषुण की षड्वृद्धि हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती है। बन्धन को प्राप्त अगुद्ध द्रव्यों की परनिमित्तक विभाव पर्याय होती है। इसका विशेष कथन सूत्र १६ के विशेषार्थ में है।

द्रव्य का सक्षणा उत्पाद, व्यय भीर घीव्य है। ग्रार्थात् द्रव्य मे प्रतिसमय पूर्व पर्याय का व्यय भीर उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है। यही द्रव्य का परिणामन है। सिद्धजीन, पुर्गल परमाणु, धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, ग्राकाश-द्रव्य भीर कालद्रक्य इनमे स्वभाव परिणामन होने से स्वभाव पर्यायें होती हैं। ससारीजीव भीर पूर्गलस्कष भशुद्ध द्रव्य हैं इनमे विभाव पर्याय होती हैं।

।। इस प्रकार वर्याय की व्युत्पत्ति का कथन हुआ ।।

## स्वभावव्युत्पत्ति प्रविकार

स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभावः ।।१०६॥

सूत्रार्थं — जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नहीं होना अस्तिस्वभाव है।

विशेषार्थ — जीव का चेतन स्वभाव है। चेतन स्वभाव से कभी च्युत नहीं होना जीव का श्रस्तिस्वभाव है। यदि जीव चेतनस्वभाव से च्युत हो जावे तो जीव का शस्तित्व ही समाप्त हो जावेगा

स्व का होना या स्व के द्वारा होना स्वभाव है। लाभ का भर्ष स्थाप्ति है।

परस्वरूपेगाभावान्नास्तिस्वभावः ॥१०७॥ सूत्रार्थं—परस्वरूप नही होना नास्ति स्वमाव है। विशेषार्थं—संस्कृत नयचक पृ० ६१ पर निका है— 'परस्वरूपेगाभावत्वाभास्तिस्वभावं।' ग्नर्थात्-परस्वरूप की ग्रपेक्षा भ्रभाव होने से नास्तिस्वभाव है। सूत्र मे 'ग्रभावात्' शब्द का ग्रयं भ्रभवनात् है।

निज-निज-नानापर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान्नित्य-स्वभावः ॥१०८॥

सूत्रार्थ — झपनी झपनी नाना पर्यायो मे 'यह वही है' इस प्रकार द्रव्य की प्राप्ति 'नित्य स्वभाव' है।

विशेषार्थे—ध्रुवत्व ग्रश्न की ग्रपेक्षा से ग्रथवा सामान्य ग्रश्न की ग्रपेक्षा से द्रव्य नित्य स्वभावी है जो द्रव्याधिक नय का विषय है। श्रषीत् द्रव्याधिक नय की ग्रपेक्षा द्रव्य नित्य है।

तस्याप्यनेकपर्यायपरिगामितत्वादनित्यस्वभाव ।।१०६।।

सूत्रार्थ--- उस द्रव्य का अनेक पर्यायरूप परिशात होने से अनित्य स्वभाव है।

विशेषार्थ — प्रतिसमय उत्पाद व्यय की दृष्टि से द्रव्य परिसामनशील होने से प्रयवा पर्यायायिक नय की प्रपेक्षा द्रव्य ग्रनित्यस्वभावी है। प्रमास की भपेक्षा द्रव्य नित्यानित्यात्मक है।

स्वभावानामेकाघारत्वादेकस्वभाव ॥११०॥

सुत्रार्य-सम्पूर्ण स्वभावो का एक ग्राघार होने से एक स्वभाव है।

विशेषार्थं — भनेक गुर्गों, पर्यायों भीर स्वभावो का एक द्रव्य सामान्य भाषार होने से द्रव्य एक स्वभावी है। सस्कृत नयचक पृ० ६५ पर कहा भी है—

'सामान्यरूपेग्रौकत्वमिति।'

भर्यात्—सामान्य की भवेक्षा एक स्वभाव है।

एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेक स्वभावः ॥१११॥

सूत्रायं-एक ही द्रव्य के भनेक स्वभावों की उपलब्धि होने से 'मनेक स्वभाव' है।

विश्वेषार्थ- एक ही इव्य बाना गुरुगो पर्यायो सौर स्वनावों का झाकार

है। यद्यपि आघार एक है किन्तु आघेय अनेक हैं। अत आघेय की अपेक्षा से अथवा विशेषों की अपेक्षा से द्रव्य अनेक स्वभावी है। सस्कृत नयचक पृ० ६४ पर कहा है—'स्यादनेक इति विशेषरूपेगीव कुर्यात्।'

ग्रयत्-विशेष की भ्रपेक्षा अनेक स्वभाव है।

# गुरागुण्यादिसंज्ञादिभेदाद् भेदस्वभाव ॥११२॥

सूत्रार्थं — गुरा गुरा प्रादि मे सज्ञा, सख्या, लक्षरा ग्रीर प्रयोजन की अपेक्षा भेद होने से 'भेद स्वभाव' है।

विशेषार्थ- गुरा और गुरा दोनो पृथक् पृथक् सज्ञा है अतः सज्ञा की भपेक्षा गुरा भौर गुरा ने भेद है। गुरा भनेक हैं भीर गुरा एक है मत सस्या की भपेक्षा भी गुरा। भीर गुरा। में भेद है। द्रव्य का लक्षरा। सत् है भीर गुरण का लक्षरण है 'द्वाश्रया निर्धुशा गुर्णा' (जो द्रव्य के बाश्रय पीर भन्य गुए। से रहित है वह गुए। है) भत दोनो का प्रथक पृथक लक्षरण होने से गुरा और गुराों ने लक्षरा की सर्पक्षा भी भेद है। द्रव्य के द्वारा लोक का मान किया जाता है श्रीर गुरा के द्वारा द्रव्य जाना जाता है, इस प्रकार गुरा गुर्गी का पृथक् पृथक् प्रयोजन होने से गुरा भीर गुर्गी मे प्रयोजन की भपेक्षा से भी भेद है। जैसे --- जीव द्रव्य मे गूगी की सज्ञा 'जीव' है घीर गूग की सज्ञा 'ज्ञान' है। जो इन्द्रिय, बल, झायू, प्रांगापान इन चार प्रांगों के द्वारा जीता है, जीता वा भीर जीवेगा, यह जीव द्रव्य-गुर्गी का लक्षण है। जिस के द्वारा पदार्थ जाना जाय वह ज्ञान है, यह ज्ञान का लक्षए। है । जीव द्रव्य — गुर्गी प्रविनश्वर रहते हुये भी बच, मोक्ष प्रादि पर्याय रूप परिशामन करता है यह जीव गुर्ही का प्रयोजन है। मात्र पदार्थ को जानना ज्ञान गुरह का प्रयोजन है। इस प्रकार गुरा गुरा। में पर्याय पर्याय प्रादि मे सन्नादि की भपेका मेद होने से द्रव्य में भेद स्वभाव है।

सस्कृत नयचक पृ० ६४ पर कहा है 'सद्भूतव्यवद्दारेश भेद इति।' प्रयात् सद्भूतव्यवहारनय की प्रपेक्षा भेद स्वभाव है।

गुरागुण्याद्ये कस्वभावादभेदस्वभावः ।।११३॥

सूत्रायं-गुरा भीर गुरा का एक स्वभाव होने से अभेद स्वभाव है।

विशेषायं— निश्चयनय ग्रर्थात् द्रव्याधिक नय की दृष्टि में एक ग्रसण्ड द्रव्य है उसमे गुणो की कल्पना नहीं है। समयसार गाथा ७ में श्री कु दकु द ग्राचायं ने कहा है कि व्यवहारनय से जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र है किन्तु निश्चयनय से न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। द्रव्याधिक नय की भ्रपेक्षा जीव में दशन, ज्ञान, चारित्र ऐसा भेद नहीं है। संस्कृत नयचक पृ० ६५ पर कहा है—'स्याद्भेद इति द्रव्याधिकेनैव कुर्योत।' ग्रर्थात् द्रव्याधिक नय से ही ग्रभेद स्वभाव है।

प्राकृत नयनक पृ॰ ३१ पर कहा है — गुरापन्जयदो दन्न दन्नादो रा गुरापन्जया भरणा। जिद्या तद्या भरिषय दन्न गुरापन्जयमग्रस्य ॥४२॥

मय — गुरा, पर्याय से द्रव्य भीर द्रव्य से गुरा, पर्याय भिन्न नहीं हैं मर्थात् प्रदेशभेद नहीं है इस लए गुरा, पर्याय से द्रव्य को सनन्य कहा है मर्थात् गुरा गुरा। मे भभेद स्वभाव कहा है।

भाविकाले परस्वरूपाकार भवनाद्भव्यस्वभाव ।।११४॥

सूत्रायं -- भाविकात मे पर (ग्रागामी पर्याय) स्वरूप होने से भव्य स्वभाव है।

विशेषार्थ — 'पर' शब्द के भनेक अयं हैं किन्तु इस सूत्र में भाविकाल की हिन्द से 'पर' का अर्थ 'धागे' होगा। श्री भमृतचन्द्राचार्य ने भी पचास्तिकाय गाथा ३७ की टीका मे कहा है —

'द्रव्यस्य सर्वदा अभूतपर्याये भाव्यमिति।' धर्य-द्रव्य सर्वदा अभूत (भावि) पर्यायो से भाव्य है। अर्थात् भावि

ववहारेणुविद्स्सइ णाणिस्स चरित्त द्स्रण णाणं।
 णवि णाण ण चरित्त ण दंसण जाणगे मुद्रो।।
 सस्कृत नयचक पृ० ६२ पर 'स्वस्वमाव' पाठ है।

पर्याय रूप होने योग्य है भत द्रव्य मे भव्य भाव है।

प्राकृत नयचक पृ० ३८ पर टिप्परा में भी कहा है-

'भवितु परिण्मितुं योग्यत्व तु भव्यत्व, तेन विशिष्टत्वाद्-भव्याः।'

मर्थ-होने योग्य मथवा परिणामन करने योग्य वह भव्यत्व है। उस भव्यत्व भाग से विशिष्ट द्वव्य भव्य है।

यद्यपि सूत्र मे 'परस्वरूपाकार' है किन्तु संस्कृत नयचक मे 'स्वस्वभाव' पाठ है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रपने स्वभाव रूप परिएामन करने योग्य है इसलिए प्रत्येक द्रव्य मे भव्य स्वभाव है।

प्राक्तत नयचक पृ० ४० पर भी कहा है कि भव्य स्वभाव के स्वीकार न करने पर सर्वथा एकान्त से अभव्य भाव मानने पर शून्यता का प्रसग ग्रा जायगा क्यों कि अपने स्वरूप से भी अभवन अर्थात् नहीं होगा।

मत सस्कृतनयचकानुसार इस सूत्र का पाठ निम्न प्रकार होना चाहिये— 'भाविकाले स्वस्वभावभवनादुभव्यस्वभावस्वं।'

कालत्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभावः ।।११५॥ सूत्रार्थं—क्योकि त्रिकाल मे भी परस्वरूपाकार (दूसरे द्रव्य रूप) नही होगा यत समस्य स्वभाव है।

विशेषार्थ — अनादि काल से छहों ह्रव्य एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं किन्तु किसी द्रव्य के एक प्रदेश का भी अन्य द्रव्यरूप परिशासन नहीं हुआ। इसी बात को स्वयं अन्यकार पचास्तिकाय गाया ७ उद्भृत करके सिद्ध करते हैं।

ग्रण्गोण्णं पविसंता दिता ग्रोगासमण्णामण्णस्स । मेलंता वि य ग्णिच्चं सगं सभावं गा विजहंति ॥७॥ गायार्थ-वे द्रव्य एक-दूसरे मे प्रवेश करते हैं, श्रन्थोन्य को प्रवकाश

१ 'मभव्यस्यापि तथा शून्यताप्रसमः स्वरूपेशाप्यभवनात्।'

देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं तथापि सदा ग्रपने-मपने स्वभाव को नहीं छोडते।

विशेषार्थ--जीव भीर पुद्गल परस्पर एक-दूसरे मे प्रवेश करते हैं तथा शेष धर्मादि चार द्रव्य कियावान् जीव भीर पुद्गलो को भवकाश देते हैं तथा धर्मादि निष्क्रिय चार द्रव्य एक क्षेत्र मे परस्पर मिलकर रहते हैं तथापि कोई भी द्रव्य धपने स्वभाव को नहीं छोडता।

पारिगामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभावः ।।११६॥ सूत्रार्य-पारिगामिक भाव की प्रधानता से परमस्वभाव है।

विशेषार्थं — प्रपने स्वमाव से रहना या होना पारिएगामिक भाव है। उस पारिएगामिक भाव की मुख्यता से परमस्वभाव है।

।। इस प्रकार से सामान्य स्वभावों का निरूपण हुपा ।।

प्रदेशादिगुरणाना व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेषस्वभावानां च व्युत्पत्तिनिगदिता ॥११७॥

सूत्रायं ---प्रदेश ग्रादि गुणो की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वमावो की व्युत्पत्ति कही गई।

विशेषार्य — सूत्र ६४ से यहा तक ११ सामान्यस्वभावों की, चेतन, भचेतन, मूर्त, भमूर्त व प्रदेश — विशेष स्वभावों की, तथा प्रदेशत्व भादि गुणों की न्युत्पत्ति कही गई।

धर्मापेक्षया स्वभावा गुगा न भवन्ति ॥११८॥ सूत्रायं स्वभाव की भपेका स्वभाव गुगा नही होते ।

विशेषायं — ऐसे भी स्वभाव हैं जो युए। नहीं हैं। जैसे — 'नास्तित्व' स्वभाव तो है परन्तु गुए। नहीं है। इसी प्रकार एकस्वभाव, धनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, धभेदस्वभाव धादि के विषय में भी जानना चाहिये। गुए। धौर स्वभाव में क्या मन्तर है, इस सम्बन्ध में सूत्र २८ के विशेषायें में स्विस्तार कथन हो चुका है।

१ प्यास्तिकाय गाया ७ श्री जयसेन साथार्य की टीका ।

#### स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्पर गुरागः स्वभावा भवन्ति 1138811

सूत्रार्थ -- स्वद्रव्य चतुष्टय भर्यात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भीर स्वभाव की अपेक्षा परस्पर मे गुरा स्वभाव हो जाते हैं।

विशेषार्थ - प्रस्तित्व द्रव्य का गुरा है। इस गुरा का चतुष्टय भौर द्रव्य का चतुष्टय एक है। इस प्रस्तित्व गूरा के काररा ही द्रव्य व अन्य गूरा का मस्तित्व है। ग्रत यह मस्तित्व गूए। स्वभाव भी हो जाता है। इसी प्रकार भन्य गुर्गो के श्विय में भी यथायोग्य जान लेना चाहिये।

#### द्रव्याण्यपि भवन्ति ॥१२०॥

सुत्रार्थ - स्वद्रव्य चतुष्टय की ध्रपेक्षा गुरा द्रव्य भी हो जाते हैं।

विशेषार्थ-इब्य का चतुष्टय भीर गुए। का चतुष्टय एक है। अत गुरा द्रव्य भी हो जाते हैं। जैसे - चेतनद्रव्य, भवेतनद्रव्य, भूतंद्रव्य, भमूतंद्रव्य इत्यादि ।

भ्रव कमप्राप्त विभाव-स्वभाव को व्यूत्पत्ति---

स्वभावादन्ययाभवन विभावः ॥१२१॥

सूत्रार्थ-स्वभाव से अन्यया होने को, विपरीत होने को विभाव कहते हैं। विशेषार्य -- जीव का स्वभाव क्षमा है। क्षमा से विपरीत कोघ रूप होना विभाव है।

शुद्धस्वभाव भौर भशुद्धस्वभाव की व्युत्पत्ति-

**शुद्ध**ं केबलभावमशुद्ध तस्यापि विपरीतम् ॥१**९**२॥

सुत्रार्थ-केवलभाव (खालिस, ग्रमिश्रित भाव) शुद्धस्वभाव है। इस शुद्ध के विपरीत भाव मर्थात् मिश्रित भाव मशुद्धस्वभाव है।

विशेषार्थ-जो द्रव्य प्रवध है प्रयात दूसरे द्रश्यों से बधा हवा नहीं है. वह द्रव्य शुद्ध है भीर उसके जो भाव हैं वे भी शुद्ध हैं। किन्तु जो द्रव्य भन्य द्रव्यो से वधा हुमा है वह मणुद्ध है। उस मणुद्ध द्रव्य के जो भाव हैं वे भी मगुद्ध हैं। क्योंकि 'उपादानकारण सहश कार्य मक्तीति' भवति उपादान कारण के सहश ही कार्य होता है। इसी बात को श्री कृदकृद शावार्य हच्टात द्वारा

बतलाते हैं।

क्यायमया भावादो जायंते कुण्डलाद्यो भावा। ध्ययमयया भावादो जद्द जायते तुकडयादी ॥

[समयसार गाया १ ०]

मर्थ-सुवर्णभय द्रव्य से सुवर्णभय कुंडलादि भाव होते हैं भीर लोहमय द्रव्य से मोहमयी कडे इत्यादिक भाव होते हैं।

उपचरित स्वभाव की ब्युत्पत्ति-

स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावः ॥१२३॥

सुत्रार्थ-स्वभाव का भी भ्रन्यत्र उपचार करना उपचरितस्वभाव है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय जीव तथा पर्याप्त जीव, प्रपर्याप्त जीव इत्यादि कहना उपचरितस्वभाव हैं, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नाम-कमं की प्रकृतियों के हैं।

वपचरितस्वभाव के भेद---

स द्वेधा कर्मज-स्वाभाविक-भेदात् । यथा जीवस्य मूर्तत्वम-चेतनत्वं । यथा सिद्धात्मना परज्ञता परदर्शकत्व च ॥१२४॥

सूत्रायं—वह उपचरितस्वमाव कमंत्र भीर स्वामाविक के मेद से दो प्रकार का है। जैसे—जीव के मूतंस्व भीर भवेतनत्व कमंत्र-उपचरितस्वभाव हैं। तथा जैसे—सिद्ध भारमाभो के पर का जाननपना तथा पर का दर्शकत्व स्वामाविक-उपचरित-स्वभाव है।

विशेषार्थं — जाव का सक्तरण यद्यपि अमूर्तस्व और चेतनस्व है तथापि कर्मबन्ध से एकस्व ही जाने के कारण जीव मूर्तमाव को प्राप्त हो जाता है। सूत्र १०३ के विशेषार्थं में तथा सूत्र २६ के विशेषार्थं में इसका विश्वद व्याख्यान है। ज्ञानवरण, दर्शनावरण कर्मोदय से जीव मे अज्ञान (अचेतन) औदयिक माव है। अत. जीव में मूर्तस्व और अचेतनस्व कर्मज-श्रोपचारिकभाव हैं। विशेष कथन सूत्र २६ के विशेषार्थं में है।

मालापपद्वतिः

सिद्ध भगवान् नियम से भ्रात्मक्त हैं उनमे सर्वेक्षता उपचार से हैं भर्यात् भ्रोपचारिक भाव है। श्री कुदकुद भ्राचार्य ने कहा भी है—

जागादि पस्सदि सञ्च वबहारणगेण केवलो भगवं। केवलगाणी जागादि पस्सदि ग्रियमेण अप्पाणं ॥१४६॥ [नियमसार]

भर्य — केवली भगवान सर्व पदार्थों को जानते देखते हैं — यह कथन व्यव-हारनय (उपचारतनय) से है परन्तु केवलज्ञानी नियम से अपनी आस्मा को ही जानते और देखते हैं।

एविमित्तरेषां द्रव्यागामुपचारो यथा संभवो श्रेयः ॥१२४॥ सूत्रार्थे—इसी प्रकार प्रत्य द्रव्यों मे भी यदासम्भव उपचरितस्वभाव जानना चाहिये।

विशेषार्थे — वर्मेद्रव्य, सम्बद्धिय, साकाशद्रव्य सौर कालद्रव्य इन चार मे उपचरित स्वभाव नहीं है [सूत्र ३० व ३१]। सात्र जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों मे उपचरित-स्वभाव होता है।

।। इस प्रकार विशेष स्वभाषों का निरूपर्य हुना ॥

## एकान्त पक्ष मे बोष

दुर्नयैकान्तमारूढा भावानां स्वाधिका हि ते । स्वाधिकाञ्च विपर्यस्ताः सकलक्का नया यतः ॥६॥

गायार्थ---जो नय पदार्थों के दुर्नयरूप एकान्त पर झारू हैं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य, भनित्य आदि उभय घर्मों में से एक को मान कर दूसरे का सर्वथा निवेध करते हैं, वे स्वाधिक हैं भर्थात् स्वेण्छा-प्रवृत्त हैं। स्वाधिक होने से वे नय विपरीत हैं, क्योंकि वे दूषित नय अर्थात् नयाभास हैं।

विशेषार्थ -- सुरकृत नयचक में इस गाथा का पाठ निम्म प्रकार है---

दुर्नयेकान्तमाह्न्द्वा भाषा न स्वार्थिकाहिता। स्वार्थिकास्तद्विपर्यस्ता निःकलकास्तथा यतः॥ [पृ० ६१]

प्रयं — दुनंय एकान्त को लिये हुए माव सम्यगर्थ वाले नही होते हैं। जो नय एकान्त से रहित भाव वाले हैं वे समीचीन धर्य को बतलाने वाले हैं।

तत्कर्षं ? ॥१२६॥

सूत्रार्थ-वह किस प्रकार ?

तथाहि—सर्वयैकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादिदोषत्वात् ॥१२७॥

सूत्रार्थं — सकरादि दोषों से दूषित होने के कारण सर्वया एकान्त के मानने पर सद्रूप पदार्थं की नियत अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है।

विशेषार्थं — १ सकर, २ व्यतिकर, ३ विरोध, ४ वैयाधिकरण, ४. मनवस्था, ६ सशय, ७ मप्रतिपत्ति, म सभाव, ये सकरादि झाठ दोष हैं।

सकर—सर्वं वस्तुभो का परस्पर मिलकर एक वस्तु हो जाना ।

२ व्यतिकर--- जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति न हो, वह व्यतिकर दोष है। जैसे--- 'वक्षु से सुना' यह व्यतिकर दोष है।

३ विरोध --- जड का चेतन हो जाना ग्रीर चेतन का जड होना। जड भीर चेतन मे परस्पर विरोध है।

४ एक समय मे अनेक वस्तुयों मे विषम अर्थात् परस्पर विरुद्ध पर्यायें रह सकती हैं। जैसे — शीत व उद्या पर्यायें भिन्न-भिन्न वस्तुयों में तो रह सकती हैं, यथा — जल मे शीतलता थीर प्रग्नि मे उद्याता। किन्तु इन दोनों परस्पर विरुद्ध अर्थात् विषम पर्यायों को एक ही समय मे एक के आधार कहना वैदाधिकरण दोष है।

५ धनवस्था (ठहर व नही)—एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की भौर तीसरे से चौथे की उत्पत्ति—इस प्रकार कही पर भी ठहराव नहीं होना जैसे—ईश्वर-कहुँ त्व मे धनवस्था टोष ग्राता है, क्यों कि समार का कर्ता

ईश्वर है, ईश्वर का कर्ता प्रन्य है भीर उस प्रन्य का कर्ता इसरा है। इस प्रकार कल्पनामों का कहीं विराम न होना मनवस्था दोष है।

- ६. सशय-वर्तमान मे निश्चय न कर सकता सशय है। प्रथवा, विश्व धनैक कोटि को स्पर्श करने वाले विकल्प को सशय कहते हैं। जैसे-यह सीप है या चांदी।
  - ७. मप्रतिपत्ति-वस्तुस्वरूप की मज्ञानता भप्रतिपत्ति है।
- प प्रभाव--जिस वस्तु का सर्वथा प्रभाव हो उसको कहना अभाव दोष है। जैसे - गर्ध के सींग।

तथासद्रूपस्य सकलशुन्यताप्रसंगात् ॥१२८॥

सुत्रार्थ-यदि सर्वथा एकान्त से प्रसद्हप माना जाय तो सकल शून्यता का प्रसग था जायगा।

विशेषार्य-सर्वया प्रसद्रूप मानने पर सम्पूर्ण पदाय असदारमक हो जायेंगे, क्योंकि स्वरूप से भी भ्रमाव मानना पडगा। भत कोई भी वस्तु सद्रूप न रहने से सकल-शून्यता हो जायगी।

नित्यस्यैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः । प्रर्थ-क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव. ॥१२६॥

सुत्रार्थ-सर्वया नित्यरूप मानने पर पदार्थ एकरूप हो जायमा । एकरूप होते पर अर्थिकियाकारित्व का अभाव हो जायेगा और अर्थिकियाकारित्य के धमाव मे पदायं का ही सभाव हो जायगा।

विशेषार्य - जिस वस्त से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती अर्थात् जिसमे प्रयंत्रियाकारियना नहीं है, वह वस्तु नही है। प्रयंत्रियाकारियना बस्त् का धर्म है, क्यों कि उससे उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है।

धनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात् धर्यक्रियाकारित्वाभावः। धर्यक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥१३०॥

सूत्रार्थं — सर्वेषा अनित्य पक्ष में भी निरन्तय अर्थात् निर्द्रव्यत्व होने से अर्थेत्रियाकारित्व का अभाव हो जायगा और अर्थेत्रियाकारित्व का अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जायगा।

विश्वेषार्थं — पर्याय मनित्य है भीर द्रव्य नित्य है। सर्वया मनित्य मानने पर नित्यता के भ्रभाव का प्रसग भ्रा नायगा धर्मात् पर्यायों में मन्त्रयरूप से रहने वाने द्रव्य का भ्रभाव हो जायगा। भ्रीर मन्त्रयरूप द्रव्य के भ्रभाव में पर्यायों का भी भ्रभाव हो जायगा।

एकस्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वयैकरूपत्वात् । विशे-षाभावे सामान्यस्याप्यभावः ॥१३१॥

सूत्रार्थं — एकान्त से एकरूप मानने पर सर्वथा एकरूपता होने से विशेष का समाव हो जायगा और विशेष का समाव होने पर सामान्य का भी समाव हो जायगा।

विशेषार्थ — सूत्र १५ में सामान्य और विशेषात्मक वस्तु बतलाई है। विशेष का अर्थ पर्याय है। जैसे — शवक, छत्रक, स्थाश, कोश, कुशूल, घट आदि पर्यायें। इन पर्यायों में अन्वयरूप से रहने वाला द्रव्य 'सामान्य' है। जैसे — शवक आदि पर्यायों में रहने वाली मिट्टी। द्रव्य विना पर्याय नहीं होती और पर्याय विना द्रव्य नहीं होता। श्री कू दकू द आचार्य ने कहा भी है —

पण्जयिजुद् दृष्य दृष्यविजुत्ता य पञ्जया शत्य । दोग्हं अग्राव्याभृद् भाव समणा पह्नवित्ति ॥१२॥ [पचास्तिकाय]

मर्थ -पर्याय (विशेष) से रहित द्रव्य (सामान्य) और द्रव्य (सामान्य) से रहित पर्यायें (विशेष) नहीं होती। दोनों का मनन्यपना है, ऐसा श्रमए। प्रकृपित करते हैं।

अत सर्वया एकान्त से सामान्य मानने पर विशेष का धभाव हो जाने पर सामान्य का भी धभाव हो जायगा क्योंकि दोनो के धनन्यपना है।

निर्विशेषं हि सामान्य भवेत् खरविषाण्यवत् । सामान्यरहित्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥६॥ इति जेय

गायार्थ-विशेष रहित सामान्य निरुचय से गर्भ के सीग के समान है भीर सामान्य से रहित होने के कारण विशेष भी गर्ष के सींग के समान है धर्यात् धवस्त है। ऐसा जानना चाहिये।

भनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात भाषाराघेया-भावाच्च ॥१३२॥

सूत्रार्थ - सर्वया अनेक पक्ष मे भी पदार्थी (पर्यायो) का निराधार होने से तया आचार-प्राप्तेय का प्रभाव होने से ब्रब्य का ग्रमाव हो जायगा ।

विशेषार्थ-सामान्य ग्राधार है ग्रीर विशेष (पर्यायें) ग्राधिय है। यदि केवल विशेषरूप धर्यात धनेकरूप ही माना जाय तो विशेष (पर्यायी) का भाषार जो सामान्य, उसका भ्रभाव हो जाने से विशेष निरावार रह जायेंगे भीर भाषार-प्राप्तेय सम्बन्ध का भी समाव हो जायगा । सामान्य रूप बाघार के बसाव में विशेषरूप बाधेयों का भी अभाव हो जायगा। इस प्रकार द्रव्य का भी प्रभाव हो जायगा।

भेदपक्षेऽपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारि-त्वाभावः । ग्रर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव ।।१३३।।

सूत्रार्थ--- गुरा-गुरा भीर पर्याय-पर्यायी के सर्वधा भेद पक्ष मे विशेष स्वभाव भर्यात् गूरा भीर पर्यायो के निरावार हो जाने से धर्यात्रवाकारित्व का प्रभाव हो जायगा और अर्थिकियाकारित्व के प्रभाव में द्रव्य का भी भ्रभाव हो जायगा।

विशेषार्य-गुरा और गूराी का सर्वथा ग्रेड मानने पर तथा पर्याय और पर्यायी का सर्वया भेद मानने पर धर्यात प्रदेश अपेक्षा भी भेद मानने पर गुण भीर गुणी दोनो की भिन्न-भिन्न सत्ता हो जायगी तथा पर्याय भीर पर्यायी की भी भिन्न-भिन्न सत्ता हो जायगी। भिन्न-भिन्न सत्ता हो जाने से गुए। धीर पर्याय निराधार हो कार्येने धर्वात् द्रव्य के शाधार नहीं रहेंने । गुए। धीर पर्यागरूप विशेष स्वभावी के निराधार हो जाने से अर्थिकवाकारित्व का

भगाव हो जायगा। धर्यंकियाकारित्व का ग्रभाव हो जाने से द्रव्य का भी भगाव हो जायगा। श्री श्रमृतचन्द्राचार्यं ने प्रवचनसार गाथा ११० की टीका मे कहा भी है—

'न खलु द्रव्यात्रृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा किश्चदिप स्यात्। यथा सुवर्णात्रृथग्भूत तत्पीतत्वादिकभिति वा तत्कुण्डलादि-करविभिति वा ।'

भ्रयं—निश्चय नय से द्रव्य से पृथम्भूत कोई भी गुएए या पर्याय नहीं होती। जैसे—सुवर्ण का पीलापन गुरण तथा कुण्डलादि पर्यायें सुदर्ण से पृथम्भूत नहीं होती।

स्रभेदपक्षेऽपि सर्वेषामेकत्वम, सर्वेषामेकत्वेऽर्थक्रियाकारि-त्वाभाव, स्रथंक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव ॥१३४॥

सूत्रार्थं — सर्वथा अभेद पक्ष मे गुएए-गुएरी, पर्याय-पर्यायी सम्पूर्ण पदार्थं एकरूप हो जाये गे। सम्पूर्ण पदार्थों के एकरूप हो जाने पर अर्थं क्रियाकारित्व का अभाव हो जायगा और अर्थं क्रियाकारित्व के अभाव मे द्रव्य का भी अभाव हो जायगा।

विशेषाथ — प्रवचनसार गाया २७ को टीका मे श्री जयमेन श्राचार्य ने कहा है—

'यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदः ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्त सुखादिश्वमीणामवकाशो नास्ति। तथा सुखवीर्यादि-धर्मसमूहाभावादात्माऽभाव, श्रात्मन श्राधारभूतस्याभावादाधेय-भूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभाव, इत्येकान्ते सति द्वयोरप्यभाव।'

प्रयं - यदि एकान्त से ज्ञान ही घारमा है, ऐसा कहा जाय तब ज्ञानगुरा मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा, फिर मुख भादि स्वभावो का भवकाश नहीं रहेगा तथा मुख, बीयं श्रादि स्वभावों के समुदाय का भ्रभाव होने से भ्रातमा का श्रभाव हो जायगा। जब भाधारभूत भात्मा का भ्रभाव हो गया, तब

उसका ग्राघेयभूत ज्ञानगुरा का भी धमाव हो गया। इस तरह भभेद एकान्त मत मे ज्ञानगुए। धीर धात्मद्रव्य दोनों का ही धमाव हो जायगा।

भव्यस्यैकान्तेन पारिगामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व प्रसङ्गात्, सङ्करादिदोषसम्भवात् ॥१३५॥

सूत्रार्य --एकान्त से सर्वथा मध्य स्वभाव के मानने पर द्रव्य के द्रव्यान्तर का प्रसग ग्रा जायगा, क्योंकि द्रक्य परिलामी होने के कारल पर-द्रक्यरूप भी परिसाम जायगा। इस प्रकार संकर मादि दोष सम्भव हैं।

विशेषार्थ-द्रव्य परिशामी है, यदि उसमे एकान्त से भव्य स्वभाव ही माना जाय, प्रभव्य स्वभाव स्वीकार न किया जाय तो द्रव्य द्रव्यातररूप भी परिएामन कर जायगा, जिससे सकरादि बाठ दोव बा जायेंगे । सकर बादि भाठ दोषों का कथन सुत्र १२७ के विशेषार्थ में किया जा चुका है।

सर्वयाऽभव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शून्यताप्रसङ्गात् स्वरूपे-गाप्यभवनात् ॥१३६॥

सूत्र।यं-एकान्त से सर्वथा अभव्य स्वभाव के गानने पर जून्यता का प्रसङ्घ द्या जायगा, नवीकि स्वस्वरूप से भी वह नहीं हो सकेगा।

विशेषार्थ-यदि सर्वेषा ग्रमव्यस्वभाव माना जाय तो द्रव्य स्वस्वरूप से भी प्रयात अपनी भाविपर्यायरूप भी नहीं हो सकेगा जिससे हव्य का ही भ्रमाव हो जायगा । तथा द्रव्य के भ्रमाव में सर्व शून्य हो जायगा ।

#### स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभाव ॥१३७॥

सूत्रार्थ - एकान्त से सर्वया स्वभावस्वरूप माना जाय तो सक्षार का ही धमाव हो जायगा।

विशेषार्थं ससार विभावस्वरूप है। स्वमाव के एकान्तपक्ष में विभाव को प्रवकाश नहीं । भनः विभावनिरपेक्ष सर्वया स्वभाव के मानने पर ससार का ग्रमाव हो जायगा।

#### विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभाव. ॥१३८॥

सूत्रार्थ-स्वभाव निरपेक्ष विभाव के मानने पर मोक्ष का भी धमाव हो जायगा।

विशेषायं — स्वभावरूप परिशामन मोक्ष है। एकान्त से सर्वेषा विभाव स्वरूप मानने पर स्वभाव का ग्रमाव हो जायगा। स्वभाव के ग्रभाव मे मोक्ष का भी ग्रभाव हो जायगा।

सर्वथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषा शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्ति स्यात्, तथा सित ध्यानं ध्येय ज्ञानं ज्ञेय गुरु.शिष्याद्याभाव ॥१३६॥

सूत्रार्थ — सर्वया चैतन्य पक्ष के मानने से सब जीवों के शुद्ध-ज्ञानरूप चैतन्य की प्राप्ति हो जायगी। शुद्धज्ञानरूप चैतन्य की प्राप्ति हो जाने पर ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, शिष्य ग्रादि का ग्रमाव हो जायगा।

विशेषार्थ — यदि सर्वया चैतन्यपक्ष माना जाय तो ज्ञानावरणकर्मोदय जनित प्रज्ञान का प्रभाव होने से सम्पूर्ण जीवो के शुद्धज्ञानरूप चैतन्य होने का प्रसय प्रा जायगा। शुद्धज्ञानरूप चैतन्य की प्राप्ति का प्रसग भ्रा जाने स ध्यान, ध्येय भ्रादि का प्रभाव हो जायगा, क्यों कि शुद्धज्ञानरूप चैतन्य के प्रभाव में उसकी प्राप्ति के लिये ही ध्यान की सावस्यकता होनी है।

सर्वयाशब्द सर्वप्रकारवाची, ग्रथवा सर्वकालवाची, ग्रथवा नियमवाची वा, भनेकान्तसापेक्षी वा ? यदि सर्वप्रकार-वाची सर्वकालवाची भनेकान्तवाची वा, सर्वादिगणे पठनात् सर्वशब्द, एवं विधश्चेत्तींह सिद्ध न समीहितम्। ग्रथवा नियमवाची चेत्तींह सकलार्थानां तव प्रतीति कथ स्यात् ? नित्य. भनित्य एक भनेक. भेद. भभेद कथं प्रतीति स्यात् नियमितपक्षत्वात् ? ॥१४०॥ धर्य — सर्वथा शब्द सर्वप्रकारवाची है, धयवा सर्वकालवाची है, धयवा नियमवाची है, धयवा धनेकान्तवाची है? यदि सर्व-मादि गए। मे पाठ होने स सर्वथा शब्द सर्वप्रकार, सर्वकालवाची ध्रथवा धनेकान्तवाची है तो हमारा समीहित धर्यात् इष्टिसिद्धान्त सिद्ध हो गया। यदि सर्वथा शब्द नियमवाची है तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण सम्पूर्ण धर्यों की धर्यात् नित्य-मनित्य, एक-धनेक, भेद-धभेद धादि रूप सम्पूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी ? धर्यात् नहीं हो सकेगी।

विशेषार्थ — मन्य मत वाले सर्वथा शब्द का मर्थ 'नियम' करते हैं। मत 'सर्वथा' शब्द के प्रयोग को मिच्या कहा है—

> परसमयाणं बयणं मिच्छ सतु होदि सब्दहा वयणा। जहणाण पुरा दयणं सन्म सु कहंचि वयणादो।। गो क गा नहस्री

मर्थ-- मिथ्यामितियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या धर्यात् मसत्य होते हैं भीर जैनमत के वचन 'कथ चित्' का प्रयोग होने से सम्यक् हैं भर्षात् सत्य हैं।

तथाऽनैतन्यपक्षेऽपि सकलचैतन्योच्छेदः स्यात् ।।१४१॥

सूत्रार्यं — वैसे ही सर्वं धा प्रचेतन पक्ष के मानने पर सम्पूर्ण चेतन का उच्छेद हो जायगा, क्यों कि केवल धचेतन ही माना गया है।

मूर्तस्यैकान्तेनात्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्यात् ॥१४२।

सूत्रार्थ-सर्वथा एकान्त से धारमा को मूर्त स्वभाव के मानने पर धारमा को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि धष्ट कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाने पर सिद्धारमा धर्मतिक है। सूत्र १०३ व २६ के विशेषार्थ में मूर्त धर्मत का विशेष कथन है।

सर्वयाऽमूर्तस्यापि वयात्मनः संसारविलोपः स्यात् ।।१४३॥

सूत्रार्थ--- झात्मा को सर्वेषा झमूर्तिक मानने पर ससार का लोप हो जायगा।

विशेषार्थ — सूत्र १०३ व २६ के विशेषार्थ मे यह कहा जा चुका है कि धनादि कर्मवध के कारए। धारमा मूर्तिक हो रही है और कर्मों से मुक्त होने पर ध्रमूर्तिक हो जाती है। यदि धारमा को सर्वधा ध्रमूर्तिक माना जायगा तो ससार के ध्रभाव का प्रसग धायेगा, क्योंकि ससारी ध्रात्मा कर्मवध के कारए। मूर्तिक है।

एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूर्णस्यात्मनोऽनेककार्यकारित्व एव हानि स्यात् ।।१४४।।

सूत्रार्थ-सर्वथा एकप्रदेशस्वभाव के मानने पर अक्षण्डता से परिपूर्ण आत्मा के अनेक कार्यकारित्व का स्रमाव हो जायगा।

विशेषार्थं—अनेक प्रदेश का फल अनेककार्यकारित्व है। सर्वथा एकान्त से एकप्रदेशस्वभाव मानने से अनेकप्रदेशस्वभाव का प्रभाव हो जायगा जिससे अनेककार्यकारित्व की हानि हो जायगी।

सर्वथाऽनेकप्रदेशत्वेऽिप तथा तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्व-भाव शून्यताप्रसङ्गात् ॥१४४॥

सूत्रार्थ — श्रात्मा के अनेक प्रदेशत्व मानने पर भी अलग्ड एकप्रदेशस्वरूप आत्म-स्वभाव के अभाव हो जाने से अर्थितियाकारित्व का अभाव हो जायगा।

विशेवार्थं—यद्यपि शात्मा बहुप्रदेशी है तथापि शलण्ड, एक द्रव्य है। यदि शलण्डता की भपेक्षा शात्मा को एकप्रदेश न माना जाय तो सर्व-प्रदेश बिखर जायेंगे, परस्पर कोई सम्बन्ध नही रहेगा। धत अर्थाक्रया-कारित्व का श्रभाव हो जायगा। 'श्रयंक्रियाकारित्व' का श्रयं सूत्र १२६ के विशेषार्थं में देखना चाहिये।

शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्ममलकलङ्कावलेपः सर्वथा-निरञ्जनत्वात् ॥१४६॥ सूत्रार्थ — सर्वथा एकान्त से शुद्धस्वभाव के मानने पर प्रात्मा सर्वथा निरजन हो जायगी। निरजन हो जाने से कर्ममलरूपी कल हू का प्रवसेफ प्रयात कर्मबंध सम्भव नहीं होगा।

विशेषार्थ—यदि आत्मा को सर्वथा शुद्ध माना जाय तो कर्मों से रहित होने के कारण आत्मा के कमबध नहीं होगा।

सर्वथाऽशुद्धैकान्तेऽपि तथाऽत्मनो न कदापि शुद्धस्वभाव-प्रसङ्ग स्यात् तन्मयत्वात् ॥१४७॥

मूत्रार्थ— एकान्त से सर्वथा अगुद्ध स्वभाव के मानने पर अगुद्धमयी हो जाने से ग्रात्मा को कभी भी गुद्धस्वभाव की प्राप्ति नही होगी अर्थात् मोक्ष नही हागा।

उपचरितैकान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता सभ्भवति नियमित-पक्षत्वात् ॥१४८॥

सूत्रार्थं — उपचरित-स्वभाव के एकान्त पक्ष मे भी झात्मज्ञता सम्भव नही है, क्योंकि नियत पक्ष है।

विशेषार्थं — सूत्र १२४ मे बतलाया गया कि उपचरित-स्वभाव से परज्ञता है। यदि सर्वथा उपचरित-स्वभाव माना जाय और अनुपचरित स्वभाव न माना जाय तो आत्मा मे परज्ञता ही रहेगी और आत्मज्ञता अनुपचरित-स्वभाव होने से उसके अभाव का प्रसग आ जायगा।

तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परज्ञतादीनां विरोध स्यात्।।१४६॥

सूत्रार्थं — उसी प्रकार धनुपचरित एकान्त पक्ष मे भी धात्मा के परज्ञता भादि का विरोध भा जायगा।

विशेषार्थ — आदि शन्द से परदर्शकत्व का भी ग्रहण हो जाता है। परज्ञता और परदर्शकत्व, ये उपचरित-स्वभाव हैं [मूत्र १२४]। एकान्त अनुपचरित

पक्ष में उपचरित-पक्ष का निषेच होने से आत्मा का परक्षता और परदर्शकत्व से विरोध या जायगा जिससे सर्वक्षता के प्रभाव का प्रसग या जायगा।

।। इस प्रकार एकान्स पक्ष में बोचों का निकपरण हुया ।।

#### नय योजनिका

नानास्वभावसंयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षसिद्धधर्यं स्यान्नयमिश्रितं कुरु ॥१०॥

गायार्थ---प्रमाण से नाना स्वभाव वाले द्रव्य को जान करके, सापेक्षसिद्धि के सिये उसको कथावित् नयों से मिश्रित सर्वात् युक्त करना चाहिये।

विशेषायं — सूत्र ३३ में बतलाया गया है कि द्रव्य सादि का ज्ञान प्रमाण सौर नय से होता है। सूत्र ३४ में प्रमाण का सक्षण सौर सूत्र ३६ में नय का लक्षण बतलाया जा चुका है। सागे भी सूत्र १७७ में प्रमाण का स्वरूप सौर सूत्र १८१ में नय का स्वरूप कहा जायगा। स्यात् (कथिवत्) सापेक नय सम्यग्नय हैं। द्रव्य में सापेक स्वमावों की सिद्धि के लिये स्यात् सापेक नयों का प्रयोग करना चाहिये। गाया ६ में कहा गया है कि जो नय एकान्त पक्ष को ग्रहण करने वाली हैं अर्थात् 'स्यात्' निरपेक्ष हैं, वे दुनंय हैं।

धर्व धारे किस-किस द्रव्य में किस-किस नय की धपेक्षा कौन-कौन स्वभाव पाया जाता है इसका कथन किया जाता है---

स्वद्रव्यादिग्राहकेरगास्तिस्वभावः ।।१५०॥

स्त्रार्थं — स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वमाव धर्यात् स्वचतुष्टय को ग्रहरण करने वाले द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से अस्तिस्वमाव है। क्योंकि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिस्वमाव है।

विशेषार्य—स्वद्रव्याविग्राहक द्रव्याधिक नय का कवन सूत्र १४ व १८८ मे है।

१. यह स्कोक संस्कृत नमजक पृ० ६४ पर भी है।

#### परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः ॥१५१॥

सत्रार्य-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव भर्यात् परचतुष्टय को ग्रह्ण करने वाले द्रव्यायिक नय की अपेक्षा नास्तिस्वभाव है, क्योंकि परचतुष्टय की धपेक्षा नास्तिस्वभाव है।

विशेषार्थ---परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नय का कवन सूत्र ५५ द १८६ में है।

उत्पादव्ययगौगत्वेन सत्ताग्राहकेगा नित्यस्वभावः ।१५२।

सूत्रार्थ--उत्पाद, व्यय को गौरा करके घौष्य को ग्रहरा करने वाले शुद्ध-द्रव्याणिक नय की भ्रपेक्षा नित्यस्वभाव है।

विशेषार्थ- उत्पादव्ययगौग्राखेन सत्ताबाहक शुद्धद्रव्यापिक नय का कथन सूत्र ४८ में ही चुका है।

केनचित्पर्यायाथिकेनानित्यस्वभाव ।।१५३॥

स्त्रार्यं - किसी पर्यायायिक नय की मपेक्षा भनित्यस्वभाव है।

वशेषार्यं --- सत्तागौरात्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्व गावोऽनित्यश्चरपर्यायां विक नय का कथन सूत्र ६० मे है। इस नय की अपेक्षा अनित्यस्वभाव है।

भेदकल्पनानिरपेक्षेणैक स्वभावः ॥१५४॥

सुत्रार्थ-भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय की घपेक्षा एकस्वभाव है। विशेषार्थ-भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय का स्वरूप सूत्र ४१ मे कहा गया है। यह नय गूरा गूरा को घमेदरूप से बहुरा करता है प्रयाद द्रव्य मे भेदरूप से गुर्गों को प्रहरण नहीं करता। जैसा कि समयसार गाया ७ में कहा है---

'एवि एएए ए चरित्तं ए दूसए जाएगो सुद्धो।' धर्यात् जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है, वह तो एक ज्ञायक, शुद्ध है।

यह कथन भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय की हृष्टि से है। म्रन्वयद्भव्यार्थिकेनैकस्याप्यनेकद्भव्यस्वभावत्वम् ॥११५५॥ पाये जाते हैं।

विशेषार्य-सूत्र ५३ व १८७ मे अन्वयमापेक्ष द्रव्याधिक तय का कथन है। वहा पर दृष्टान्त दिया है---'यथा गुरापर्यायस्वभाव द्रव्यम्'। प्रयीत् द्रव्य गुरा-पर्याय स्वभाव वाला है। द्रव्य एक है किन्तु गुरा भीर पर्याय भनेक हैं। प्रत इस नय की हिष्ट में एक द्रव्य के प्रनेक स्वभाव होते हैं। जैसे---एक ही देवदत्त पुरुष की बाल-वृद्ध अबस्था होती है। अथवा उन अवस्थाओ मे एक ही देवदत्त रहता है।

# सद्भूतव्यवहारेरा गुरागुण्यादिभिभेदस्वभावः ॥१५६॥

सूत्रार्य-सद्भूतव्यवहार उपनय की अपेक्षा गुरा-गुराी आदि मे भेद-स्वभाव है।

विशेषायं-सद्भूतव्यवहार उपनय का कचन सूत्र २०६ मे किया गया है। इस नय का विषय गुरा भीर गुरा मे तथा पर्याय-पर्यायी मे भेद प्रहरा करना है। प्रत इस नय की प्रपेक्षा गुरा घीर गुराी मे तथा पर्याय-पर्यायी मे सज्ञा मादि की मपेक्षा भेद है।

भेदकल्पनानिरपेक्षेगा गुगागुण्यादिभिरभेद स्वभाव ।१५७। सुत्रायं-भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक नय की अपेक्षा गुरा, गुराी भादि में भभेदस्वभाव है।

विशेषारं-भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय का कथन सुत्र ४६ मे है। उस सूत्र मे कहा है—'निजगुणपर्यायस्वभावाद द्रव्यमभिन्नम्।' प्रशीत् निज गुरा, पर्याय भीर स्वभाव से द्रव्य भभिन्न है। भ्रत इस नय की दृष्टि से गुरा, गुरा। मे, पर्याय-पर्यायी मे तथा स्वभाव-स्वभावी मे अभेद है। अर्थात् प्रदेशभेद नहीं है।

परमभावग्राहके ए। भव्याभव्यपारिएगामिकस्वभावः ॥१५८॥ सूत्रार्थे--- परमशावग्राहक द्रव्याधिक नय की भ्रपेक्षा भव्य ग्रीर ग्रभव्य पारिएगामिक स्वभाव है।

विशेषार्यं — सूत्र ११६ में कहा है 'पारिएगामिक भाव की मुख्यता से परमस्वमाव है।' झत यहा पर परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक नय की झपेक्षा मध्यभाव और झभव्यभाव को पारिएगामिक भाव कहा गया है।

सूत्र १६ के विशेषार्थं मे बतलाया गया है कि शुद्ध और मशुद्ध के उपचार से रहित जो नय द्रव्य के स्वभाव को प्रहणा करता है, वह परमभावप्राहक द्रव्यायिक नय है। 'ज्ञानस्वरूप प्रात्मा' यह परमभावप्राहक द्रव्यायिक नय का विषय है। स्वरूप से परिणमन करना भव्यस्वभाव और पररूप से परिणमन नहीं करना प्रभव्यस्वभाव, ये दोनो स्वभाव शुद्ध और भशुद्ध के उपचार से रहित हैं। प्रत. भव्य, प्रभव्य स्वभाव परमभावप्राहक द्रव्यायिक नय का विषय है। परममावप्राहक नय का कवन सूत्र १६० में भी है।

शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवस्य ।।१५६।। सूत्रार्थ--शुद्धाशुद्ध-परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय की भपेक्षा से जीव के चेतन स्वभाव है।

विशेषार्थं — नेतनस्वभाव जीव का लक्षरा है, वह पारिरागिक भाव है। किन्तु छ्वास्य प्रवस्था मे वह नेतनस्वभाव अगुद्ध रहता है और परमात्म अवस्था मे आवरक कर्म के क्षय हो जाने से शुद्ध हो जाता है। परमभाव-ग्राहक नय की अपेक्षा जीव के नेतनस्वभाव है ऐसा सूत्र ४६ मे कहा गया है। नेतनस्वभाव शुद्ध, अशुद्ध दो प्रकार का है अत परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय को भी शुद्धाशुद्ध-परमभावग्राहकद्वव्याधिक नय कहा है।

श्चसद्भूतव्यवहारेगा कर्मनोकर्मगोरिप चेतनस्वभाव. ११६०। स्वार्थ-ध्यस्भूतव्यवहार उपनय की प्रपेक्षा कर्म, नोकर्म के भी चेतन-स्वभाव है। विशेषार्थ — प्रसद्भूतव्यवहार नय का कथन सूत्र २०७ मे है। प्रसद्भूत-स्यवहार उपनय के तीन मेद हैं। उनमें जो दूसरा मेद 'विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय' है, उसकी भपेक्षा कमं, नोकमं के भी चेतनस्वमाव है। सूत्र ६६ के विशेषार्थ में संस्कृत नयचक्र के भाषार पर यह कहा गया है कि घरीर (नोकमं) को जीव कहना विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय का विषय है। श्री राजवातिक भ० ५ सूत्र १६ वार्तिक २४ में भी कहा है—

'पौरुषेयपरिणामानुरिकजत्वात् कर्मण स्याच्चैतन्यम्।'

ग्रयं--पोद्गलिक कर्म पुरुष (जीव) के परिखामों से ग्रनुरिषत होने के कारण कथित चेतन है।

मूलारावना गाथा ६१६ की टीका मे भी इसी प्रकार कहा गया है—
'सह चित्तेनात्मना वर्तते इति सचित्तं जीवशरीरत्वेनावस्थितं
पुद्गलप्रव्य।'

मर्थात्—इस मात्मा के साथ जो पुद्गलपदार्थ रहता है वह सचित्त है। जीव का शरीर बनकर जो पुद्गल रहता है वह सचित्त है।

प्राकृत नयक पृ॰ ६२ पर कहा है-

पहिदेवादिदेहा जीवा वबहारदो य जिल्पिहा । हिंसादिसु जह पापं सञ्वत्यदि कि स्त ववहारो ॥२३४॥

भर्यात्—एकेन्द्रिय भादि का शरीर् है, ऐसा जिनेन्द्र ने व्यवहार से कहा है। यदि हिंसा भादि मे पाप है तो सर्वत्र व्यवहार का प्रयोग क्यों न हो? भर्यात् व्यवहार सत्य है, उसका सर्वत्र प्रयोग होना चाहिए।

इस प्रकार कर्म, नोकर्म के भी चेतनस्वभाव है किन्तु वह निजस्वभाव नहीं है। जीव से बघ की अपेक्षा उनमें चेतनस्वभाव है जो विजात्यसद्भूत-व्यवहार उपनय का विषय है।

पर मभावग्राहके ए। कर्मनोकर्म एगोरचेतनस्त्रभावः ।।१६१॥ सूत्रार्य-परमभावग्राहक द्रव्यापिक नय की धपेक्षा कर्म, नोकर्म के प्रचेतन

#### त्रमाव है।

विश्वेषार्थं — परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय का स्वरूप सूत्र १६ व १६० में कहा गया है। प्रचेतनत्व पुद्गल प्रव्य का निजस्वभाव है प्रतः यह परम-मावग्राहक द्रव्याधिक नय का विषय है।

जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेणाचेतनस्यभावः ॥१६२॥

सूत्रार्थं - विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय की अपेक्षा जीव के भी अचेतन-श्ववाद है।

विश्वेषायँ—सूत्र २६ के विश्वेषायं में जीव के श्रचेतनभाव का विशेष भ्यत है। श्रचेतनभाव जीव का निजस्तभाव नहीं है। कर्मबस के कारण जीव में श्रचेतनभाव है, श्रतः यह विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय का विषय है। भूत्र ८६ में विश्वात्यसद्भूतव्यवहार-उपनय का कथन है। श्रसद्भूतव्यवहार-।य का कथन सूत्र २०७ मे है।

परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मणोर्मृ तैस्वभावः ॥१६३॥

सूत्रार्थं — परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय की घपेला कर्म, नोकर्मं के मूर्त-अभाव है।

विशेषार्थं -- परमनावग्राहक द्रव्याधिक नय का कथन सूत्र १६० व ५६ है। कर्म, नोकर्म पौद्गलिक हैं। मूर्तस्वभाव पुद्गल का ग्रसाघारण गुण है। इत कर्म, नोकर्म के मूर्तस्वभाव परमनावग्राहक द्रव्याधिक नय का विषय है।

जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभावः ॥१६४॥

सूत्रायं--- असद्भूतव्यवहार-उपनय की अपेक्षा जीव के भी भूतंस्वमाव है।

विशेषार्य--- सूत्र २०७ मे असद्भूतव्यवहारनय का कथन है। सूत्र १०३। २१ के विशेषार्थ मे जीव के मूर्तस्वमाव का विशेष कथन है और सूत्र ८६ विज्ञास्यसद्भूतव्यवहारस्यम्य का कथन है। कर्मवध की प्रपेक्षा जीव में र्तिस्वमाव है जो विज्ञास्यसद्भूतव्यवहारनय का विषय है।

# परमभावग्राहकेण पुद्गलं विहाय इतरेषाममूर्तस्वभावः

ग१६५॥

सूत्रार्थ-परममावग्राहक द्रव्याधिकनय की अपेक्षा पुद्गल के अतिरिक्त जीवद्रव्य, घमंद्रव्य, अधमंद्रव्य, भाकाशद्रव्य भीर कालद्रव्य के अमूर्तस्वभाव है।

विशेषार्थ — परमभावबाहक द्रव्याधिकनय का कथन सूत्र ५६ व १६० में है। जीवद्रव्य, धर्मद्रब्य, धर्मद्रब्य, धाकाशद्रव्य और कालद्रब्य, इन पाच द्रव्यों मे धमूर्तत्व निजस्वभाव है सत यह परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय का विषय है।

# पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्तस्वम् ॥१६६॥

सूत्रार्थ - पुद्गल के भी उपचार से अमूर्तस्वमाव है।

विशेषार्थ-विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय का कथन सूत्र ६६ में है। यद्यपि प्रमूर्तत्व पुद्गल का निजन्वभाव नहीं है तथापि जीव के साथ बध की अपेक्षा कर्मरूप पुद्गल भी सूत्र १६० में कथित चेतनस्वभाव के समान भ्रमूर्तस्वमाव को प्राप्त हो जाता है। भ्रत यह विजाति-असद्भूत-व्यवहार-उपनय का कथन है।

# परमभावग्राहकेण कालपुद्गलाणूनामेकप्रदेश स्वभावत्वम् ।।१६७॥

सूत्रार्य-परमभावग्राहक द्रव्यायिकनय की अपेक्षा कालाणुद्रव्य भौर पुद्गलपरमाणु के एकप्रदेश स्वभाव है।

विशेषार्थ — सूत्र १०० मे बतलाया गया है कि पुद्गलपरमार्ग्यु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। भ्रत पुद्गल परमार्ग्यु एकप्रदेश-स्वमावी है। भाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक-एककालार्ग्यु है। भ्रत कालार्ग्यु भी एकप्रदेशी है।

लोयायासपदेसे इनिकक्के जे ठिया हु इक्किक्का।
रयणाण रासी इव ते कालाणु असखद्व्वाणि ॥२२॥

[बृहद्द्रव्यसग्रह]

ग्रयं — जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नो के हेर के समान परस्पर भिन्न होकर एक-एक स्थित हैं वे कालागु ग्रसस्यात द्वव्य हैं।

लोकाकारा के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाएं है स्रत कालाएं भी एकप्रदेश-स्वभाव वाला है। स्रत पुद्गलपरमाएं सौर कालाएं का एकप्रदेश-स्वभाव परमभावपाहक द्रव्याधिकनय का विषय है। परमभावपाहक द्रव्याधिक नय का कथन सुत्र ५६ व १६० में है।

भेदकल्पनानिरपेक्षेर्णेतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम् ।।१६=।।

सूत्रार्थ — भेदकल्पनानिरपेक्ष द्रव्यायिक नय की अपेक्षा धर्मेद्रव्य, अधन-द्रव्य, आकाशद्रव्य और जीवद्रव्य के भी एकप्रदेश-स्वभाव है क्योकि वे अखण्ड हैं।

विशेषायं—भेदकल्पनानिरपेक्ष द्रव्याधिकनय का कथन सूत्र ४६ मे है। प्रदेश और प्रदेशवान् का भेद न करके धर्मादि द्रव्यों को अखण्डरूप से प्रहरण करने पर उनमे बहुप्रदेशत्व गोण हो जाता है और वे अखण्ड एकरूप से प्रहरण होने पर उनमे एकप्रदेश-स्वभाव सिद्ध हो जाता है जो भेदकल्पना-निरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याधिकनय का विषय है।

भेदकल्पनासापेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम् ।।१६६॥

सूत्रार्थ--भेदकल्पनासापेक्ष-श्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय की श्रपेक्षा धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, श्राकाश्चद्रव्य श्रीर जीवद्रव्य के नानाप्रदेश-स्वभाव है।

विशेषार्थं — भेदकल्पनासापेक्ष प्रशुद्ध-इच्यार्थिक नय का कथन सूत्र ४२ में है। द्रव्य मे प्रदेश खण्ड का भेद किया जाता है तो धर्मादि चार द्रव्यो का बहुप्रदेश-स्वभाव है। तत्त्वार्थं सूत्र श्रध्याय पौच में कहा भी है—

'श्रसंख्येयाः प्रदेशा घर्माघर्मैकजीवानाम् ॥८॥ 'श्राकाशस्यानन्ताः ॥६॥' भर्यं — वर्मंद्रव्य, भ्रषमंद्रव्य, एकजीवद्रव्य के असस्यातप्रदेश हैं। आकाश के धनन्त प्रदेश हैं।

बहुप्रदेश के कारण धर्मादि द्रव्यों की धस्तिकाय सन्ना है।

पुद्गलागोरुपचारतो नानाप्रदेशत्वमः; न च कालागोः स्निग्धरूक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च ॥१७०॥

सूत्रायं — उपचार से पुद्गलपरमाणु के नानाप्रदेश-स्वभाव है किन्तु कालाणु के, उपचार से भी नानाप्रदेशस्वभाव नहीं है क्योंकि कालाणु में स्निग्च व स्त्र गुण का प्रभाव है तथा वह स्चिर है।

विशेषार्यं—श्री नेविषन्त्र माचार्यं ने द्रव्यसंग्रह में कहा है— एयपदेसी वि अर्ग्यू शासाखंजप्यदेसदो होदि। बहुदेसी दवयारा तेसा य कांची असंति सञ्बस्द्व ॥२६॥

धर्य-एक प्रदेशी भी पुद्रगलपरमास्यु स्निग्व, रूक्ष गुरा के कारस बंघ होने पर धनेक स्कवरूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारस सर्वज्ञदेव उपचार से पुद्रगलपरमास्यु को काय प्रयांत् नानाप्रदेशस्वमाय युक्त कहते हैं।

सूत्र ८५ में बतलाया है कि परमाणु को बहुप्रदेशी कहना स्वजात्यसद्भूत-व्यवहार उपनय का विषय है।

बृह्द्प्रस्थासग्रह गाया २६ की टीका में कालाग्यु के बहुप्रदेखी न होने के सम्बन्ध में निम्न कथन पाया जाता है—

'श्रव मतं यथा पुद्गन्नपरमाणोर्द्रव्यक्ष्पेणोकस्थापि द्वयणुकादि-स्कन्चपर्यायक्ष्पेण बहुप्रदेशक्ष्पं कायत्वं जात तथा कालाणोरपि द्रव्ये-गौकस्थापि पर्यायेण कायत्वं भवत्विति ? तत्र परिहारः स्निग्वक्ष्यहेतु-कस्य वन्वस्थामावास भवति । तव्षि कस्मात् ? स्निग्वक्ष्यत्वं पुद्गक-स्यैव वर्भो यतः कारणादिति ।'

मर्थ---यदि कोई ऐसी सका करे कि जैसे द्रव्यक्य से एक भी पुद्गस-

परमाणु के द्वि-भणुक प्रादि स्कथ पर्याय द्वारा बहुप्रदेशस्य कायत्व सिद्ध हुधा है, ऐसे ही द्रव्यस्प से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है ? इसका परिहार करते हैं कि स्निग्ध-स्क्स गुण के कारण होने वाले बन्ध का कालद्रव्य मे भभाव है इसलिये वह काय नहीं हो सकता। ऐसा भी क्यों ? क्यों कि स्निग्ध तथा स्क्षपना पुद्गल का ही धर्म है। काल में स्निग्धता, स्क्षता नहीं होने से, बध नहीं होता। मत कालाणु के उपचार से भी बहु-प्रदेशी-स्वभाव नहीं है।

# म्रागोरमूर्तकालस्यैकविंशतितमो भावो न स्यात् ।।१७१॥

सूत्रार्थ — अमूर्तिक कालाणु के २१वाँ अर्थात् उपचरित-स्वभाव नहीं है।
विशेषार्थ — कालाणु मे उपचरित-स्वभाव नहीं है ऐसा सूत्र ३०-११ मे
कहा गया है। जब कालाणु मे उपचरित-स्वभाव ही नहीं है तो कालाणु
उपचार से बहुप्रदेशी कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। पुद्गल मे
उपचरित स्वभाव है, अत पुद्गल परमाणु मे उपचार से नानाप्रदेश-स्वभाव
भी सम्भव है।

परोक्षप्रमाराापेक्षयाऽसद्भूतव्यवहारेरााप्युपचारेराामूर्तत्वं पृद्गलस्य ॥१७२॥

सूत्रार्ये-परोक्षप्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूतव्यवहार उपनय की हिंदि से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है।

विशेषार्थ — सूत्र १० के विशेषार्थ में बतलाया गया है कि स्पर्श, रस, गम, वर्ण को मूर्त कहते हैं। सूत्र ११ के विशेषार्थ में कहते हैं कि जो स्पर्ध किया जाय, चला जाय, सू मा जाय घौर देला जाय, बहु स्पर्श, रस, गम, वर्ण है। किन्तु पुद्गल परमाणु स्पर्शनादि इन्द्रियो द्वारा स्पर्श नहीं होता, चला नहीं जाता, सू मा नहीं जाता, देला नहीं जाता। परोक्षज्ञान प्रमृत् मित-श्रुत ज्ञान इन्द्रिय निमित्तक है। अत सूक्ष्म पुद्गल-परमाणु परोक्षज्ञान प्रमृत् इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म न होने से प्रमूर्त है। विजात्यसद्भूतक्यवहार उपनय की अपेक्षा पुद्गल के उपचार से प्रमूर्त स्वमाव है जैसा सूत्र १६६ में कहा जा

चुका है। सूत्र १६६ की इचिट से इम सूत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सस्कृत नयचक मे यह सूत्र नहीं है।

# शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकेन स्वभावविभावत्वम् ॥१७३॥

सूत्रार्थं — शुद्ध-द्रव्याधिक नय की ग्रपेक्षा द्रव्य मे स्वभाव भाव है ग्रीर ग्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय की ग्रपेक्षा जीव, पुद्गल मे विभाव-स्वभाव है।

विशेषार्थ — सूत्र १०५ मे शुद्धद्रव्यायिक नय का कथन है और सूत्र १०६ मे अशुद्धद्रव्यायिक नय का कथन है। स्वभाव भाव शुद्धद्रव्यायिक नय का विषय है। विभाव भाव अशुद्ध-द्रव्यायिक नय का विषय है। पर से वध होने पर ही द्रव्य मे अशुद्धता आती है। जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य वध को प्राप्त होते हैं अत जीव और पुद्गल मे ही विभाव भाव है, धर्मादि शेष चार द्रव्यों मे विभाव भाव नहीं होता।

#### शुद्धद्रव्याधिकेन शुद्धस्वभाव ॥१७४॥

सूत्रार्थ-- शुद्धद्रव्याधिक नय की अपेक्षा शुद्धस्वभाव है।

विशेषार्यं — शुद्धस्वभाव शुद्धद्रव्याधिक नय का विषय है। शुद्धद्रव्याधिक नय का कथन सूत्र १८५ मे है।

# **भ्र**शुद्धद्रव्यार्थिकेनाशुद्धस्वभाव ॥१७५॥

मूत्राय-प्रशुद्धद्रव्याधिक नय की अपेक्षा अशुद्ध-स्वभाव है।

विशेषार्थ — प्रशुद्धस्वभाव प्रशुद्धद्रव्याधिक नय का विषय है। प्रशुद्ध-द्रव्याधिक नय का कथन सूत्र १८६ मे है।

#### श्रसद्भूतव्यवहारेण उपचरितस्वभाव ॥१७६॥

सूत्रार्थ - ग्रसद्भूतन्यवहार नय की ग्रपेक्षा उपचरित-स्वभाव है।

विशेषार्थ — उपचरित-स्वभाव मात्र जीव ग्रीर पुद्गल मे है। शेष द्रव्यो मे उपचरित-स्वभाव नहीं है। यह उपचरितभाव श्रसद्भूतव्यवहार उपनय का विषय है।

Γ

द्रव्यागा तु यथारूप तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम् । तथा ज्ञानेन संज्ञात नयोऽपि हि तथाविघः ॥११॥

गायार्थ---द्रव्यो का जिस प्रकार का स्वरूप है, वह लोक मे व्यवस्थित है। ज्ञान से उसी प्रकार जाना जाता है, नय भी उसी प्रकार जानता है।

विशेषार्थ — 'प्रमारान यरिषिगमः ॥१/६॥' [त० सू०] के भनुसार जिस प्रकार ज्ञान से पदार्थ का बोध होता है उसी प्रकार नय से भी बोध होता है।

।। इस प्रकार नययोजनिका का प्ररूपम् हुन्ना ।।

#### प्रभारा का कथन

प्रमाण का लक्षण-

सकलवस्तुग्राहक प्रमाण, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ॥१७७॥

सूत्रायं—सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तुस्वरूप जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, वह ज्ञान प्रमाण है।

विशेषायं — सूत्र ३४ मे 'सम्यख्तानं प्रमाण्यम्' कहा या किन्तु वहां पर सम्यकान का स्वरूप नहीं बतलाया गया था। यहा पर प्रमाण का विषय तथा कार्यं बतलाया गया है। प्रमाण का विषय सकल वस्तु है मर्यात् वस्तु का पूर्णं म्रश्च है भीर नय का विषय विकल वस्तु मथवा वस्तु का एकाश है। मर्यात् सकलादेश प्रमाण भीर विकलादेश नय है। वस्तुस्वरूप का यथायं निश्चय करना प्रमाण का कार्य है।

प्रमारा के भेद--

तद्द्वेघा सविकल्पेतरभेदात् ॥१७८॥

सूत्रार्थ-सविकल्प भौर निविकल्प के भेद से प्रमाख दो प्रकार का है।

विशेषार्थ — सूत्र ३५ मे, प्रत्यक्ष भीर परोक्ष — प्रमास के ऐसे दो भेद किये गये थे। यहा पर सविकल्प भीर निर्विकल्प की भपेक्षा प्रमासा के दो भेद किये गये हैं। जिस ज्ञान मे प्रयत्नपूर्वक, विचारपूर्वक या इच्छापूर्वक पदार्थ को जानने के लिये उपयोग लगाना पढे वह सविकल्प है। इससे विपरीत निर्विकल्प है।

सविकल्प ज्ञान का लक्षण तथा भेद---

सविकल्पं मानसं तच्चतुर्विधम् मतिश्रुताविधमन पर्यय-रूपम् ।।१७६॥

सूत्रार्थ — मानस अर्थात् विचार या इच्छा सहित ज्ञान सविकल्प ज्ञान है। वह चार प्रकार का है—१ मितज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ श्रवधिज्ञान, ४. मन - पर्ययज्ञान।

विशेषार्थं — मितज्ञान और श्रुतज्ञान का कथन सूत्र ३८ मे भ्रौर भ्रविष, मन पर्यय ज्ञान का कथन सूत्र ३६ मे हो चुका है। ये चारो ज्ञान विचार-सिहत या इच्छा सिहत होते हैं इसिलये इनको सिवकल्प कहा है। यहा पर मन का अर्थ इच्छा या विचार है।

निर्विकल्प मनोरहितं केवलज्ञानम् ॥१८०॥

सूत्रार्थ--- मन रहित श्रयवा विचार या इच्छा रहित ज्ञान निविकल्प ज्ञान है। केवलज्ञान निविकल्प है।

विशेषार्य — सूत्र ३७ मे केवलज्ञान का कथन है। सूत्र १७६ व १८० मे विकल्प का अर्थ मन किया है। यहां मन से अभिप्राय इच्छा या विचार का है। केवलज्ञान इच्छा या विचार रहित होना है, अत केवलज्ञान को मनारहित अर्थात् निर्विकल्प कहा गया है।

!। इस प्रकार प्रमाख ब्युरवित का कथन हुन्ना ।।

#### नय का लक्षरण व भेव

नय का लक्षण---

प्रमारोन वस्तु संगृहीतार्थेकाशो नय, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा नय., नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः ॥१८१॥

सूत्रार्थ-प्रमास के द्वारा सम्यक् प्रकार ग्रहरा की गई वस्तु के एक धर्म ग्रयति ग्रश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। ग्रयवा, श्रतज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। जाता के मिम्राय को नय कहते हैं। अथवा, जो नाना स्वभावो से हटाकर किसी एक स्वभाव मे बस्तु को प्राप्त कराता है वह नय है।

विशेषार्थ- सुत्र ३६ मे भी प्रमारण के अवयव को नय कहा है । यहा पर नय का लक्षण नाना प्रकार से कहा है। सर्वार्यसिद्धि मे नय का लक्षण इस प्रकार कहा है--

'ताबद्वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वर्पणात्साध्यविशेषस्य यया-त्स्यप्रापण प्रवर्णः प्रयोगो नयः । [सर्वार्थसिद्धि १/३३]

भर्य-भनेकान्तात्मक वस्तु मे विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य-विशेष की यथार्थता के प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नय कहते हैं।

स द्वेघा सविकल्पनिविकल्पभेदात् ॥१८२॥

सुत्रार्य सिवकल्प भीर निविकल्प के भेद से नय भी दो प्रकार है।

विशेषार्थ--- नय दो प्रकार का है दुर्नय भौर सुनय। सापेक्ष प्रयात् सविकल्प सूनय है घोर निरपेक्ष, निविकल्प दूर्नेय है।

[स्वामिकातिकेय गाया २६६ पु० १६०]

॥ इस प्रकार नय की व्यूत्पत्ति का कवन हुना ॥

# निक्षेप को व्युत्पत्ति

प्रमाणनययोनिक्षेपण ग्रारोपण निक्षेप, स नामस्थापनादि-भेदेन चतुर्विघ ॥१८३॥

सूत्रार्थं —प्रमारा ग्रीर नय के विषय मे यथायोग्य नामादिरूप से पदार्थं निक्षेपरा करना ग्रयात् ग्रारोपरा करना निक्षेप है। वह निक्षेप नाम, स्थापना; द्रव्य ग्रीर भाव के भेद से चार प्रकार का है।

विशेषार्थ— नाम, स्थापना, द्रव्य भीर भावरूप से जीवादि द्रव्यों का न्यास गर्थात् निक्षेप होता है। (१) सज्ञा के अनुसार गुग्गरहित वस्तु मे व्यवहार के लिये अपनी इच्छानुसार की गई सज्ञा को नाम निक्षेप कहते हैं। (२) काष्ठ-कर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और प्रक्षतिक्षेप आदि मे 'यह वह है' इस प्रकार स्थापिन करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। (३) जो गुग्गों के द्वारा प्राप्त हुमा था या गुग्गों को प्राप्त हुमा था ग्रया जो गुग्गों के द्वारा प्राप्त किया जायगा या गुग्गों को प्राप्त होगा वह द्रव्यनिक्षेप हैं। (४) वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य भाव निक्षेप हैं। खुलासा इस प्रकार है—नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव भीर भाव जीव—इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास चार प्रकार से किया जाता है। कहा भी है—

सामजिसा जिस्साम, ठवस्तिसा पुरा जिस्द्विधाओ । द्वतिसा जिस्तीवा भावजिसा समवसरस्ता ॥

भर्य-जिन नाम जिन का नामनिक्षेप है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जिन की स्थापना निक्षेप है। जिनेन्द्र का जीव जिन का द्रव्यनिक्षेप है। समव-शर्मा में स्थित जिनेन्द्र जिन का भावनिक्षेप है।

धवल मे श्री वीरसेन शाचार्य ने इन निकाप का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है—

नाम निच्चेप-अन्य निमित्तो की अपेक्षा रहित किसी की 'मगल' ऐसी

१ सर्वार्थेसिद्धि १/५।

संज्ञा करने को नाम मगल कहते हैं। नाम निक्षेप मे सज्ञा के बार निमित्त होते हैं — जाति, द्रव्य, गुएा धौर किया। उन चार निमित्तो मे से तद्भव धौर साहश्य लक्षरण वाले सामान्य को जाति कहते हैं। द्रव्यनिमित्त के दो भेद हैं, सयोग द्रव्य धौर समवाय द्रव्य। उनमे भ्रलग भ्रलग सत्ता रखने याले द्रव्यो के मेल से जो पैदा हो, उसे सयोग-द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य मे समवेत हो उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। जो पर्यायादिक से परस्पर विरुद्ध हो प्रथवा ध्रावरुद्ध हो, उसे गुएा कहते हैं। परिस्पन्द को क्रिया कहते हैं।

इन चार प्रकार के निमित्तों में से गौ, मनुष्य, घट, पट भ्रादि जाति निमित्तक नाम हैं। दण्डी, खन्नी इत्यादि सयोगद्रव्यनिमित्तक नाम है क्योंकि स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले दण्ड भादि के सयोग से दण्डी भ्रादि नाम व्यवहार में भ्राते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समबाय-द्रव्य-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि जिसके लिये 'गलगण्ड' इस नाम का उपयोग किया गया है उससे, गले का गण्ड भिन्न सत्ता वाला द्रव्य नहीं है। कृष्ण, रुघिर इत्यादि गुर्ग-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि कृष्ण भादि गुर्गो के निमित्त से उन गुर्ग वाले द्रव्यों में ये नाम व्यवहार में भाते हैं। गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि गाना, नाचना भ्रादि क्रियाओं के निमित्त से गायक, नर्तक भादि नाम व्यवहार में भ्राते हैं। इस तरह जाति भादि इन चार निमित्तों को छोडकर सन्ना की प्रवृत्ति में भन्य कोई निमित्त नहीं है।

स्थापना निच्नेप—िकसी नाम को घारण करने वाले दूसरे पदार्थ की 'वह यह है' इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप दो प्रकार का है—सद्भाव स्थापना भीर असद्भाव स्थापना। जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके बाकार को घारण करने वाली वस्तु में सद्भावस्थापना समक्षना चाहिये तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है इसके बाकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना समक्षना चाहिये।'

द्रवय निच्चेप-पागे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए

१ ववस पु० १ पृ० १७-१८ र पवस पु० १ पृ० १६

द्रव्य को (उस पर्याय की ग्रपेक्षा) द्रव्यनिक्षेप कहते हैं ग्रथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्यनिक्षेप कहते हैं।

[ नोट—इसके भेद प्रतिभेदो का विशद कथन धवल पु० १ मे है ] भाव निच्चेप— वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। र [नोट—इसके भेदो का विशेष कथन धवल पु० १ मे हैं]

।। इस प्रकार निक्षेप की ब्युत्पत्ति का कथन हुन्ना ।।

# नयों के भेदों की व्युत्पत्ति

द्रव्यमेवार्थं प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिक ॥१८४॥
स्तार्थं—द्रव्य जिसका प्रयोजन (विषय) है वह द्रव्याधिक नय है।
विशेषार्थं—सूत्र ४१ के विशेषार्थं मे इसका विशेष कथन है।
शुद्ध द्रव्यमेवार्थं प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्याधिक. ॥१८५॥
स्त्रार्थं—शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्याधिक नय है।
विशेषार्थं—सूत्र ४७, ४८, ४६ मे शुद्ध द्रव्याधिक नय के भेदो का कथन है। विशेषार्थं—सूत्र ४७, ४८, ४६ मे शुद्ध द्रव्याधिक नय के भेदो का कथन है। धमंद्रव्य, श्रवमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य ये बारो द्रव्य तो नित्यशुद्ध हैं। कमंवष के कारण सवारीजीव श्रशुद्ध हैं, भीर कमंवष से मुक्त हो जाने पर सिद्ध जीव शुद्ध हैं। इसी प्रकार बंध के कारण द्वि-श्रगुक श्रादि स्कथ पुद्गलद्रव्य श्रशुद्ध हैं भीर बष रहित पुद्गल परमाग्यु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। कहा भी है—

'सिद्धरूपः स्वभावपर्यायः नरनारकादिह्मा विभावपर्यायाः।' शुद्धपरमाणुक्षपेणावस्थान स्वभावद्रव्यपर्याय द्वथगुकादिस्कघरूपेण परिणमन विभावद्रव्यपर्यायाः।' [पचास्तिकाय गाया १ टीका]

१ घवल पु०१ पृ०२० २ घवल पु०१ पृ०२६

अनः शुद्धद्रव्याधिक नय के विषय घमंद्रव्य, ग्राघमंद्रव्य, प्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य, सिद्ध जीवद्रव्य भीर पुद्गलपरमारणु हैं।

म्रशुद्धद्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति म्रशुद्धद्रव्याधिकः ।।१८६।। स्त्रापं—मनुद्धद्रव्य जिसका प्रयोजन है वह प्रशुद्धद्रव्याधिक नय है ।

विशेषार्थं — द्वचगुक भादि स्कच रूप अधुद्ध पुद्गमद्रव्य भीर नर, नारक भादि ससारी जोवरूप भ्रमुद्ध जीवद्रव्य इस भशुद्ध द्रव्याधिक नय के विषय हैं। सूत्र ५०-५१-५२ मे भ्रमुद्ध द्रव्याधिक नय के भेदों का कथन है।

सामान्यगुणादयोऽन्वयरूपेण द्रव्यं द्रव्यमिति व्यवस्थापय-तीति प्रन्वयद्रव्यार्थिकः ।।१८७॥

सूत्रार्थ — जो नय सामान्य गुरा, पर्याय, स्वभाव को —यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, इस प्रकार ग्रन्वयरूप से द्रव्य की क्यवस्था करता है वह भन्वयद्रव्याधिकनय है।

विशेषार्थ—स्वभावयुक्त भी द्रव्य है, गुरायुक्त भी द्रव्य है, पर्याययुक्त भी द्रव्य है—ऐसा कहा जाता है। इसलिये द्रव्यत्व के कारए। कही पर भी जाति नही पाती तथापि जो नय स्वभाव-विभाव रूप से प्रस्तिस्वभाव, नास्ति-स्वभाव नित्यस्वभाव इत्यादि प्रनेक स्वभावों को एक प्रथ्य रूप से प्राप्त करके भिन्न-भिन्न नामों की व्यवस्था करता है, वह प्रन्वयद्वव्याधिकनय है।

इस नय का विशद कवन सूत्र ४३ के विशेषार्थ में किया जा चुका है। स्वद्रव्यादिग्रहरामर्थ. प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्यादिग्राहक.

1125511

सूत्रार्थं — स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वमाव अर्थात् स्वचतुष्टय को अहरा करना जिसका प्रयोजन है वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है।

विशेषायं -- सूत्र ५४ मे इसका विशेष कथन हो चुका है।

परद्रव्यादिग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्राहकः

H85811

सूत्रार्थ-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परस्वभाव ग्रर्थात् परचतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नय है।

विशेषार्य-इसका विशेष कपन सूत्र ४४ में है।

परमभावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहकः

1103911

सूत्रार्थं---परमभावग्रहरण करना जिसका प्रयोजन है वह परमभावग्राहक इच्याधिक नय है।

विशेषायं -- इस नय का विशेष कथन सूत्र ५६ में है।

।। इस प्रकार प्रस्थाधिक नय की ज्युत्पत्ति का कथन हुमा ।।

#### पर्यायाधिक नय का कथन

पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिक. ॥१६१॥ सूत्रायं—पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायाधिक नय है। विशेषायं—सूत्र ४१ के विशेषायं में इसका विशेष कथन है।

भ्रनादिनित्यपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येत्यानादिनित्य-पर्यायाधिकः ॥१६२॥

सूत्रार्यं — भनादि - निस्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह भनादि-नित्य पर्यायाधिक नय है।

विशेषार्यं — मेठ धावि, पुद्गल द्रव्य की धनादि-नित्य पर्याय है। इस नय का विशेष कथन सूत्र १८ मे है।

सादिनित्यपर्याय एवार्यः प्रयोजनमस्येति सादिनित्यपर्याया-चिकः ॥१६३॥ सूत्राय-सादि-नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है, वह सादि-नित्य पर्याया-यिक नय है।

विशेषार्थ--जीव की सिद्ध पर्याय सादि है किन्तु नित्य है। इस नय का विशेष कथन सूत्र ४६ में है।

शुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायाधिकः ॥१६४॥

सूत्रार्थ-- गुद्धपर्याय जिसका प्रयोजन है, वह गुद्धपर्यायाधिक नय है।

विशेषार्थे— युद्ध द्रव्य की पर्याय युद्ध होती है। वर्मेद्रव्य, साकाशद्रव्य, कालद्रव्य, सिद्धजीवद्रव्य सोर परमाणुक्ष्प पुद्गलद्रव्य युद्ध द्रव्य हैं सतः इनकी पर्यायें भी युद्ध हैं, जो युद्धपर्यायाधिक नय का विषय है। युद्धपर्यायाधिक नय के नित्य, धनित्य की धपेक्षा हो थेद हैं जिनका कथन सुत्र ६२ व ६० में है।

ध्रशुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येत्यशुद्धपर्यायायिकः

1188711

सूत्रार्थ — प्रसुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है, वह प्रशुद्ध पर्यायाधिक नय है। विशेषार्थ — पुद्गल की द्वच्युक ग्रादि स्कच पर्यायें और कर्मोपाधि सहित जीव की नर, नारक भ्रादि पर्यायें ब्रशुद्ध द्रव्यपर्यायें हैं। इन्हीं की भ्रशुद्ध गुरापर्यायों सहित ये सब भ्रशुद्ध पर्यायें इस नय का विषय हैं।

।। इस प्रकार वर्यायाचिक नय की न्युत्पत्ति का कवन हुना ।।

नैकं गच्छतीति निगमः, निगमीविकल्पस्तत्रभवो नैगमः

1198811

स्त्रार्य-जो एक को प्राप्त नहीं होता सर्थात् सनेक को प्राप्त होता है यह निगम है। निगम का अर्थ विकल्प है। यो विकल्प को प्रहरण करे वह नैगम नम है।

विशेषार्थ—इस नय का कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थ में है। इसके मेदो का कथन सूत्र ६४ से ६७ तक है।

म्रभेदरूपतया बस्तुजात सगृह्णातीति संग्रहः ।।१६७।।

सूत्रार्थ-जो नय भ्रभेद रूप से सम्पूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है, वह समह नय है।

विशेषार्थ—इस नय का विशेष कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थ मे है। इसके भेदों का कथन सूत्र ६८ से ७० तक है।

संग्रहेगा गृहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तुव्यवह्रियत इति व्यवहारः ॥१६८॥

सूत्रार्य---सग्रह नय से ग्रहण किये हुए पदार्थ को भेदरूप से व्यवहार करता है, ग्रहण करता है, वह व्यवहार नय है।

विशेषार्थं — इसका विशेष कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थं में है तथा इस न्य के भेवों का कथन सूत्र ७१ व ७२ में है।

ऋजु प्राजलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्र ॥१६६॥

सूत्रार्थ--- जो नय ऋजु प्रयात् ग्रवक, सरल को सूत्रित ग्रयात् ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है।

विशेषार्थं — इसका विशेष कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थं मे है तथा मेदों का कथन सूत्र ७३ से ७५ मे है।

शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्ध शब्द. शब्दनयः ॥१००॥

सूत्रार्थं — जो नय शब्द भर्यात् व्याकरण से प्रकृति ग्रीर प्रत्यय के द्वारा सिद्ध भर्यात् निष्पन्न शब्द को मुख्यकर विषय करता है वह शब्द नय है।

विशेषार्थ -- इस नय का कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थ मे तथा सूत्र ७७ मे है। परम्परेगाभिरूढाः समभिरूढाः । शब्दभेदेऽप्यर्थभेदो-नास्ति । यथा शक्र इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढाः ॥ २०१॥

सूत्रार्थं — परस्पर में श्रिभिक्द शब्दों को ग्रह्मम् करने वाला नय समिभिक्द नय है। इस नय के विषय में शब्द-भेद होने पर भी धर्य-भेद नहीं है। जैसे— शक्त, इन्द्र, पुरन्दर ये तीनों ही शब्द देवराज के पर्यायवाची होने से देवराज में ही ग्रिभिक्द हैं।

विशेषार्थ— इस नय का विशेष कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थ में है तथा सूत्र ७ में भी है।

एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येवंभूतः ॥२०२॥

सूत्रार्थं — जिस नय मे वर्तमान किया की प्रधानता होती है, वह एव दूत नय है।

विशेषायं — इसका विशेष कथन सूत्र ४१ के विशेषायं मे है तथा सूत्र ७६ मे भी इस नय का कथन है।

'चिडिया ग्राम मे, वृक्ष मे, फाडी में, शाखा मे, शाखा के एक भाग में, भ्रपने शरीर मे तथा कण्ठ में चहचहाती हैं'— इस हुष्टान्त में कहे गये सात स्थान सूक्ष्म, सूक्ष्म होते गये हैं। इसी प्रकार नैगमादि सात नयों का विषय भी सूक्ष्म, सूक्ष्म होता गया है। धवल पु० ७ पृ० २=-२६ पर कहा भी है—

क पि श्वर दृद्यु य पावजशसमागम करेमाशा।
योगमणएण भएएइ शेरइओ एत पुरिसो ति।।१॥
ववहारस्स दु वयशा जइया कोद्द-कढगयहत्यो।
भमइ मए मग्गतो तइया सो होइ शेरइओ।।२॥
उञ्जुसुदस्स दु वयश जइआ हर ठाइदृश ठाशम्मि।
आह्णदि मए पावो तक्ष्या सो होइ शेरइओ॥३॥
सदश्यस्स दु वयश जक्ष्या पाशिह मोहदो जंतू।
तह्या सो शेरइयो हिंसाकम्मेश सजुत्तो॥४॥

वयश तु समाभिल्द शारयकम्मस्स वचगो जहवा।
तह्या सो शेरहको शारयकम्मेश संजुत्तो॥४॥
शिरयगइ सपत्तो जहया बग्राह्वह शारय दुक्खं।
तहया सो शेरहको एवभूदो शको भश्वि॥६॥

मर्थ — किसी मनुष्य को पापी जीवो का समागम करते हुए देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। जिब वह मनुष्य प्राश्चिष्ठ करने का विचार कर सामग्री का सग्रह करता है तब वह सग्रह नय से नारकी है। जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष ग्रीर बागा लिये मृगो की खोज में मटकता फिरता है तब वह व्यवहार नय से नारकी कहलाता है। जब भाखेट-स्थान पर बैठकर पापी, मृगो पर ग्राधात करता है तब वह श्वजुसूत्र नय से नारकी है। जब जन्तु प्राग्णो से विमुक्त कर दिया जाय तभी वह ग्राधात करने वाला, हिसा कर्म से सग्रक्त मनुष्य, शब्द नय से नारकी है। जब मनुष्य नारक कमं का बधक होकर नारक कमं से सग्रुक्त हो जाय तब वह समिभिष्ठ नय से नारकी है। जब बही मनुष्य नारक गित को पहुँच कर नरक के दु ख ग्रनुभव करने लगता है तब वह एवभूत नय से नारकी है।

शुद्धाशुद्धनिश्चयौ द्रव्यायिकस्य भेदौ ।।२०३॥

सूत्रार्थ — शुद्धनिश्चय नय भीर भशुद्धनिश्चय नय ये दोनो द्रव्याधिक नय के भेद हैं।

निश्चयनय का लक्षरण---

स्रभेदानुपचारितया वस्तुनिश्चीयत इति निश्चयः ॥२०४॥ सूत्रार्थं — स्रभेद स्रौर सनुपचारता मे जो नय वस्तु का निश्चय करे वह निश्चय नय है।

विशेषार्थं — गुएग-गुएगि पर्याय-पर्यायी का भेद अववा द्रव्य मे पर्याय या गुएग-भेद निश्चय नय का विषय नहीं है, जैसा कि समयसार गाया ६ व ७ में कहा गया है। ग्रन्थ द्रव्य के सम्बन्ध से द्रव्य में उपचरित होने वाले वर्म भी निरुषय नय का विषय नहीं है। यत इस निरुषय नय का विषय, भेर भीर उपचार की भ्रपेक्षा से रहित प्रखण्ड द्रव्य है। गाया ४ मे कहा भी गया है कि निरुषय नय का हेतु द्रव्यायिक नय है।

व्यवहारनय का लक्षण-

भेदोपचारितया वस्तुव्यविह्नयत इति व्यवहार ।।२०४।। सूत्रार्थ-जो नय भेद भीर उपचार से वस्तु का व्यवहार करता है, वह व्यवहारनय है।

विदेशार्थ — गुरा-गुरा का भेद करके या पर्याय-पर्यायी का भेद करके जो वस्तु को ग्रहण करता है वह व्यवहारनय है। जैसे — जीव के ज्ञान, दर्शन ग्रादि गुरा तथा नर, नारक ग्रादि पर्यायें। पुद्गल के सूर्तिक गुरा को जीव में बतलाना भौर जीव के चेतन गुरा को पुद्गल में बतलाना इस प्रकार उपचार करके वस्तु को ग्रहण करना व्यवहारनय का विषय है। गाथा ४ में कहा गया है कि व्यवहारनय का हेतु पर्यायाधिक नय है।

यह भेद सर्वथा असत्य भी नहीं है। यदि इसको सर्वथा असत्य मान लिया जाय तो आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे भेद सम्भव नहीं हैं तथा प्रत्यक्ष के विषयभूत जीव में मनुष्य, तियंच आदि पर्यायों की अपेक्षा भेद भी सम्भव नहीं होगा तथा गुरा-गुर्गा आदि में सज्ञा, लक्षरा, प्रयोजन की अपेक्षा भेद सिद्ध नहीं होगा।

यदि उपचार को सर्वंथ। असत्य मान लिया आय तो सिद्ध भगवान के सर्वंशता का लोप हो जायगा, जीव मे मूर्तत्व के अभाव मे ससार का लीप हो जायगा। ऐसा सूत्र १४३ व १४६ मे कहा गया है।

अत. व्यवहार का विषय भी यथार्थ है।

सद्भूत व्यवहारनय का लक्षरा-

गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदात् भेदक. सद्भूतव्यवहार.

11२०६॥

सूत्रायं — संज्ञा, संस्था, लक्षण भीर प्रयोजन के भेद से को नय गुण-गुणी में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहारनय है।

विशेषायं---सूत्र ४४ के विशेषायं मे इसका विशेष कथन है मौर भेटों का कथन सूत्र ८१-८२-८३ में है।

धसद्भूत व्यवहारमय का सक्षण-

अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपगामसद्भूतव्यवहारः ॥२०७॥

सूत्रायं — प्रन्यत प्रसिद्ध धर्म (स्वभाव) प्रन्यत्र समारोप (निक्षेप) करने बाला प्रसद्भूत व्यवहारनय है।

विशेषार्यं — इसका विशेष कथन सूत्र ४४ के विशेषार्थं में है और इसके भेदों का कथन सूत्र ५४ से ५७ तक है।

उपचरितासद्भूत व्यवहारनय का लक्षण-

भसद्भूतव्यवहार एवोपचारः, उपचारादप्युपचारं य करोति स उपचरितासद्भूतव्यवहारः ॥२०८॥

सूत्रायं --- ग्रसद्भूत व्यवहार ही उपचार है, जो नय उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरित-ग्रसद्भूत-व्यवहार नय है।

विशेषायं — उपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय का विशेष कथन सूत्र ४४ के विशेषायं मे है और इसके भेदो का कथन सूत्र प्रकृति है।

सद्भूत व्यवहारनय का विषय-

गुरागुरिएनो पर्यायपर्यायिएगोः स्वभावस्वभाविनोः कारक-कारिकराभेदः सद्भूतव्यवहारस्यार्थ ॥२०१॥

सूत्रार्थं ---गुरा-गुराी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभावी में, कारक-कारकी में भेद करना सद्भूत व्यवहारनय का विषय है। विशेषार्थ--इसका विशेष कथन सूत्र ४४ के विशेषार्थ मे है तथा भेदो का कथन सूत्र ८१--८२--६३ मे है।

मसद्भूत व्यवहारनय का विषय-

१. द्रव्ये द्रव्योपचार, २. पर्याये पर्यायोपचारः, ३. गुरो गुरागेपचारः, ४. द्रव्ये गुरागेपचार, ५. द्रव्ये पर्यायोपचारः, ६ गुरो द्रव्योपचारः, ७ गुरो पर्यायोपचार, ६. पर्याये द्रव्योपचार, ६. पर्याये गुरागेपचार इति नवविध्रोपचार मसद्भूतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्य ।।२१०।।

सूत्रार्थ-- १ द्रव्य मे द्रव्य का उपचार, २ पर्याय मे पर्याय का उपचार, ३ गुरा मे गुरा का उपचार, ४ द्रव्य मे गुरा का उपचार, ५ द्रव्य मे पर्याय का उपचार, ६ गुरा मे द्रव्य का उपचार, ७ गुरा मे पर्याय का उपचार, ६ पर्याय मे द्रव्य का उपचार, ६ पर्याय मे गुरा का उपचार, ऐसे नौ प्रकार का उपचार ग्रसद्भूत व्यवहारतय का विषय है।

विशेषार्थं — यद्यपि सूत्र ४४ के विशेषार्थं में इन नौ प्रकार के उपचारों का विशेष कथन है तथापि सस्कृत नयचक के पृ० ४५ के प्रनुसार कथन किया जाता है—

> शरीरमपि यो जीव प्राणिनो वदति स्फुट। असद्भृतो विजातीयो ज्ञातब्यो सुनिवाक्यतः॥१।

ग्रयं—प्राणी के शरीर को ही जीव कहन! — यहां विजाति पुद्गल द्रव्य मे विजाति जीव द्रव्य का उपचार किया गया है। यह श्रसद्भूतव्यवहार नय का विषय है।

मूर्तमेवमिति ज्ञानं कर्मगा जनितं यतः।
यदि नैव भवेन्मूर्ते मूर्तेन स्वलित कुत ॥२॥
सर्थ- मतिज्ञान मूर्तिक है स्योकि कर्मजनित है। यदि ज्ञान मूर्ते न होता

तो मूर्त पदार्थ से स्विलित क्यो होता । यह विजातीय गुए। मे विजातीय गुए। का उपचार है जो असद्भूत व्यवहारनय का विषय है ।

# प्रतिबिंब समालोक्य यस्य चित्रादिषु स्थित । तदेव तच यो भ्यादसद्भूतो ह्युदाहत ॥३॥

भ्रयं—िकसी के प्रतिबिंब को देखकर, जिसका वह चित्र हो उसको उस चित्ररूप बतलाना भसद्भूतव्यवहार नय का उदाहरण है। यहा पर्याय मे पर्याय का उपचार है।

## जीवाजीवमिप झेय झानझानस्य गोचरात्। इन्यते येन लोकेस्मिन् सोऽसद्भूतो निगद्यते ॥॥॥

ग्नर्थ—ज्ञान का विषय होने से जीव-ग्रजीव-जेय ज्ञान है, लोक म ऐसा कहा जाता है। यह श्रसद्भूतव्यवहार नय है। द्रव्य मे गुए। का उपचार किया गया है।

## श्रगुरैकप्रदेशोपि येनानेकप्रदेशक । वाच्यो भवेदसद्भूतो व्यवहार स भरयते ॥॥॥

प्रयं — जो नय एकप्रदेशी परमाणु को भी बहुप्रदेशी कहता है वह ग्रमद्भूत व्यवहारनय है। यहाँ द्रव्य मे पर्याय का उपचार किया गया है।

> स्वजातीयगुरो द्रव्य स्वजातेरुपचारतः। रूप च द्रव्यमाख्याति द्वेत प्रसादको यथा ॥६॥

प्रयं — स्वजाति गुए। मे स्वजाति द्रव्य का उपचार । जैसे — सफेद महल । यहापर रूप गुए। मे महल द्रव्य का उपचार किया गया है।

> ज्ञानमेव हि पर्याय पर्याये परिणामिवत्। गुर्णोपचारपर्यायो व्यवहारो वदत्यसौ ॥७।

भर्य पर्याय मे परिशामन करने वाले की तरह ज्ञान ही पर्याय है। यह गुरा मे पर्याय का उपचार है। यह ससद्भूत व्यवहार तय का विषय है।

### हपचारो हि पर्याये येन द्रव्यस्य सूच्यते । श्रसद्भृतः समाख्यातः स्क्षेपि द्रव्यता यथा ॥=॥

ग्रर्थं — पर्धाव मे द्रव्य का उपचार । जैसे — स्कथ भी द्रव्य है । यह भी ग्रसद्मूतव्यवहार नय है ।

> यो दृष्ट्वा देइसंस्थानमाचष्टे रूपमुत्तमं। व्यवहारो ससद्भृतः स्वजातीयसंह्रकः ॥६॥

धर्य-पर्याय मे गुए। का सारोप करना भी ससद्भूत व्यवहार है। जैसे---देह के सस्थान को देखकर यह कहा जाता है कि यह उत्तम रूप है।

इस प्रकार उपयुक्ति नौ प्रकार का उपचार भी ससद्भूत व्यवहार नय का विषय है।

उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार नय का कथन--

उपचारः पृथग् नयो नास्तीति न पृथक् कृतः ॥२११॥

सूत्रार्थ — उपचार पृथक् नय नहीं है मत उसको पृथक् रूप से नय नहीं कहा है।

विशेषार्थं — स्थवहार नय के तीन भेद कहे हैं १ सद्भूत स्थवहार । असद्भूत व्यवहार, ३ उपचरित असद्भूत व्यवहार । इस तीसरे भेद मे उपचार नय का अन्तर्भाव हो जाता है।

मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते

1178711

प्रर्थं — मुख्य के श्रमाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति होती है।

विशेषार्थ — विलाव को सिंह कहना। यहा पर विलाव और सिंह में साहक्य सम्बन्ध है अतः सिंहरूप मुख्य के धन्नाव में सिंह को सममाने के लिये विलाव को सिंह कहा गया है। चूहे और सिंह में साहक्य सम्बन्ध नहीं है अतः

सित्र निश्व

चूहे में सिंह का उपचार नहीं किया जाता है।

टिप्पण अनुसार—यदि यहां कोई प्रश्न करे कि उपचार नय पृथक् क्यों कहा गया, यह तो व्यवहारनय का ही भेद है इसलिये व्यवहारनय का ही कथन करना चाहिये था— तो इसका उत्तर दिया जाता है कि उपचार के कथन बिना, किसी भी एक कार्य की मिद्धि नहीं होती। जहाँ पर मुख्य वस्तु का अभाव हो, वहा पर प्रयोजन या निमित्त के उपलब्ध होने पर उपचार की प्रवृत्ति की जाती है। वह उपचार भी सम्बन्ध के बिना नहीं होता। इस प्रकार उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति होती है। इसलिये उपचरित नय भिन्न रूप से कही गई है। सूत्र ४४ के विशेषार्थ में भी इस नय का कथन है। इसके भेदों का कथन सूत्र बद से ६१ तक है।

सम्बन्ध का कथन---

सोऽपि सम्बन्धोऽविनाभावः, सश्लेष सम्बन्धः, परिगाम-परिगामिसम्बन्धः, श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्धः, ज्ञानज्ञेयसम्बन्धः, चारित्रचर्यासम्बन्धश्चेत्यादि, सत्यार्थं ग्रसत्यार्थः सत्यासत्यार्थः इचेत्युपचरितासद्भूतव्यवहारनयस्यार्थः ॥२१३॥

सूत्रार्थं ः वह सम्बन्ध भी मत्यार्थं ग्रार्थात् स्वजाति पदार्थों मे, ग्रसत्यार्थं ग्रार्थात् दिजाति पदार्थों मे तथा सत्यासत्यार्थं ग्रार्थात् स्वजाति-विजाति, उभय पदार्थों मे निम्न प्रकार का होता है—१ ग्राविनाभावसम्बन्ध, २ सम्लेष सम्बन्ध, ३ परिगामपरिगामिसम्बन्ध, ४ श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्ध, ५ ज्ञानज्ञेय-सम्बन्ध, ६ चारित्रचर्या सम्बन्ध इत्यादि।

विशेषार्थ — इस नय का कथन सूत्र ८८ मे भी है। इत्यादि से निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध, स्वस्वामी सम्बन्ध, वाच्य-वाचक सम्बन्ध, प्रमारा-प्रमेय सम्बन्ध, बध्य-बधक सम्बन्ध, बद्धध-धातक सम्बन्ध ग्रादि को भी ग्रहरा कर लेना चाहिये। ये सम्बन्ध यथार्थ हैं। यदि इनको यथार्थ न माना जाये तो ससार का, मोक्ष का, मोक्ष-मार्ग का, ज्ञान का ग्रीर जेयो का, प्रमारा ग्रीर प्रमेयो अर्थाद् द्रव्यो का भी ग्रभाव हो जायगा। सर्वं का भी ग्रभाव हो जायगा । तत्त्वार्थं सूत्र मे कहा गया है---

'तत्त्वायंभद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१/२॥ सर्वद्रव्यपर्यायेषुकेवलस्य ॥१/२६॥श्रसद्भिदानमनृतम् ॥७/१४॥ श्रद्धतादान स्तेयम् ॥७/१४॥ मेथुनमञ्जद्धा ॥७/१६॥

जीव, अजीव आसव, बच, सवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वो का श्रद्धान मन्यग्दर्शन है जो मोक्षमहल की प्रथम मीढी है। यदि इन सात तत्त्वों के साथ श्रद्धान-श्रद्धिय सम्बन्ध यथार्थ न माना जाय तो सम्यग्दर्शन के लक्षणा का अभाव हो जायगा और लक्षणा के अभाव में लक्ष्य रूप सम्यग्दर्शन का अभाव हो जायगा। सम्यग्दर्शन के अभाव में मोक्षमार्ग का भी अभाव हो जायगा।

यदि बच्य बचक सम्बन्ध को यथार्थ न माना जाय तो बध तत्त्व का भ्रमाव हो जायगा। बच के ग्रमाव में ससार व निर्जरा तत्त्व भ्रीर मोक्ष तत्त्व का भी ग्रमाव हो जायगा, क्यों कि बध ग्रवस्था का नाम ससार है, बचे हुए कर्मों का एक देश फडना निर्जरा है, तथा बच से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। वृहद्दव्यसग्रह गाथा ५७ की टीका में कहा भी है—

मुक्तरचेत् प्राक्भवेद्बन्घो नो बन्घो मोचन कथम्। श्रवघे मोचनं नेव मुरुचेरथीं निरर्थक.॥

मर्थ--यदि जीव मुक्त है तो पहले इस जीव के बघ मवश्य होना चाहिये, यदि बघ न हो तो मोक्ष कैसे हो सकता है ?

यदि ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध यथार्थ न हो तो 'सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य' यह सूत्र निरयंक हो जायगा धौर इस सूत्र के निरथंक हो जाने पर सवंज्ञ का ग्रभाव हो जायगा। ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध के ग्रभाव में पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकेगा भीर द्रव्यों में से 'प्रमेयत्व' गुएं का ग्रभाव हो जायगा। ज्ञेय व प्रमेय के ग्रभाव में ज्ञान व प्रमास्य का भी ग्रभाव हो जायगा।

यदि त्राच्य बाचक सम्बन्ध को यथार्थ न माना जावे तो 'असद्भि-इानमनृतम्' सूत्र निरयंक हो जायगा। सथवा मोक्समागं के उपदेक्ष तथा मोक्षमागं का ही प्रभाव हो जायगा। धवल पु० १ पृ० १० पर कहा है —
शब्दात्पद्प्रसिद्धिः पद्सिद्धेरर्थनिर्णयो भवति।
अर्थात्तवज्ञान तत्त्वज्ञानात्परं श्रेय।।

भयं — शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की मिद्धि से उसके अयं का निर्णय होता है, अर्थ-निर्णय से तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से परम कल्याण होता है।

यदि स्वस्वामी सम्बन्ध यथायं न माना जाय तो 'श्रद्शादान स्तेयम्' यह सूत्र निरयंक हो जायगा, क्यों कि जब कोई स्वामी ही नहीं तो श्राहारादिक दान देने का किसी को प्रधिकार भी नहीं रहेगा। श्रत दान, दातार, देय श्रीर पात्र सभी का लाप हो जायगा। इससे मोक्षमार्ग का भी श्रभाव हो जायगा।

पति-परनी सम्बन्ध यथार्थं न माना जाय तो स्वदारासन्तोष व्रत तथा पर-स्त्री-त्याग व्रत का ग्रभाव हो जायगा।

इस प्रकार उपचरित असद्भूत-व्यवहारनय का विषय यथार्थ है, मर्वथा भयथार्थ नही है। यदि सर्वथा, एकान्त से अनुपचरित को यथाय माना जाय भीर उपचरित को अयथार्थ मानकर छोड दिया जाय तो परज्ञता का विरोध हो जायगा, ऐसा सूत्र १४६ मे कहा है।

।। इस प्रकार भागम नय का निरूपण हुया ।।

### श्रध्यात्म भाषा से नयो का कथन

पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते ॥२१४॥ सूत्रार्य-फिर भी मध्यात्म-माना से नयो का कथन करते है। तावनमूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च ॥२१५॥

सूत्रार्थं -- नयो के मूल भेद दो हैं -- एक निश्चय नय भीर दूसरा व्यवहार नय ।

# तत्र निश्चयनयोऽभेदविषयो, व्यवहारो भेदविषयः ।।२१६॥ न

विशेषार्थ — गुए। भीर गुए। मे तथा पर्याय-पर्यायी भादि मे भेद न करके, जो नय वस्तु को ग्रहए। करता है वह निश्चय नय है। गुए। गुए। के भेद द्वारा भयवा पर्याय-पर्यायी के भेद द्वारा, जो नय वस्तु को ग्रहए। करता है वह व्यवहार नय है। गाया ४ मे कहा गया है कि निश्चय नय की हेतु द्रव्यायिक नय है भीर व्यवहार नय का हेतु पर्यायाधिक नय है।

### तत्र निश्चयो द्विविध शुद्धनिश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च

1158011

सूत्रार्थं — उनमे से निश्चय नय दो प्रकार का है — १ शुद्धनिश्चय, २, अशुद्धनिश्चय।

विशेषार्थं — जुद्धनिञ्चय नय का विषय जुद्धद्रव्य है । अशुद्धनिश्चय नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है ।

तत्र निरुपाधिकगुरगगुण्यभेद विषयक शुद्धनिश्चयो यथा केवलज्ञानादयो जीव इति ।।२१८॥

सूत्राय — उनमे से जो नय कर्मजनित विकार से रहित गुएा भीर गुएा को भ्रमेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्धनिश्चय नय है। जैसे — केवलज्ञान ग्रादि स्वरूप जीव है। भ्रथित् जीव केवलज्ञानमयी है, क्योंकि ज्ञान जीव-स्वरूप है।

विशेषार्थ — इस शुद्धनिश्चय नय की अपेक्षा जीव के न बघ है, न मोक्ष्य है श्रीर न गुसास्थान श्रादि हैं।

'बंघरच शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति तथा बघपूर्वको मोत्ते।ऽपि । यदि पुन' शुद्धनिश्चयेन बंघो भवति तदा सर्वदैव बघ एव, मोत्तो नास्ति ।' धर्य---शुद्धनिश्चय नय की धर्मक्षा बच है ही नहीं। इसी प्रकार शुद्ध-निश्चय नय की धर्मक्षा बचपूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यदि शुद्धनिश्चय नय की भर्मक्षा बच होने तो सदा ही बंघ होता रहे, मोक्ष ही न हो।

> यावि होदि अप्पमत्तो सा पमत्तो जासभी दु जो भावो। द् पव भस्ति सुद्ध साश्रो जो सो उ सो चेव॥६॥ ववहारेसाविस्सइ सास्तिस्स चरित्त वृंससां सासा । स्वावि सासा सामा व्यक्ति स्वासा सामा ।

> > समयसार्

प्रयात्— शुद्धनिश्वयं नयं की अपेक्षा जीव प्रमतः (मिथ्याद्दिट गुरास्थान से प्रमत्तसयत गुरास्थान अर्थात् प्रथम छह गुरास्थान रूप) भी नहीं और अप्रमतः (सातवें से चौदहवें गुरास्थान तक इन बाठ गुरास्थान रूप) भी नहीं है। सद्भूतव्यवहार नय से जीव के चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे गये हैं। शुद्ध-निश्चय नयं से जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है।

इस प्रकार का मनेद शुद्धनिष्चय नय का विषय है।

सोपाधिकविषयोऽशुद्धनिश्चयो यथा मतिज्ञानादयो जीव इति ॥२११॥

सूत्रार्य — जो नय कर्मजनित विकार सहित गुण धौर गुणी को अभेदरूप से अहुण करता है वह अशुद्धनिश्चय नय है। जैसे — मतिज्ञानादि स्वरूप जीव।

विशेषार्थ — प्रशुद्धनिश्चय नय ससारी जीव को गुरा धौर गुराी मे भभेद हिंद से ग्रहरा करता है, क्यों कि ससारी जीव कमंजनित विकार सिंहत होता है। ससारी जीव में 'मिनज्ञान' ज्ञान गुरा की विकारी श्रवस्था है। मत निश्चयनय मितज्ञान भौर ससारी जीव को सभेद रूप से ग्रहरा करता है। जैसे — मितज्ञानमयी जोव। क्यों कि, ज्ञान जीवस्वरूप है।

शुद्धनिश्चय नय की अपेक्षा अशुद्धनिश्चय नय भी व्यवहार है, ऐसा समयसार गाथा ५७ टीका में कहा गया है—

'ननु वर्णाद्यो बहिरगास्तत्र व्यवहारेण ज्ञीरनीरवत्सदलेषसवधी

भवतु नचाभ्यतराणां रागादीनां तत्राशुद्धनिश्चयेन भवितव्यमिति ? नैवं, द्रव्यकर्मवचापेस्या योसी असद्भूतव्यवहारस्तद्पेस्त्या तारतम्य-श्वापनार्थं रागादीनामशुद्धनिश्चयो भएयते । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चया-पेस्त्या पुनरशुद्धनिश्चयोपि व्यवहार एवेति भावार्थः ॥४७॥'

प्रयात्—यह शका की गई कि वर्णादि तो बहिरग हैं, इनकी साथ आत्मा का क्षीर-नीरवत् सश्लेष सबध होहु किन्तु अभ्यन्तर में उत्पन्न होने वाले रागादि का आत्मा के साथ व्यवहारनय से सश्लेष सम्बन्ध नहीं हो सम्ता, क्योंकि रागादि का सम्बन्ध अशुद्ध निश्चयनय से है ? आचार्य समाधान करते हैं कि ऐसा नही है, द्रव्यकमं-बंध की अपेक्षा यह जो असद्भूत व्यवहारनय है, उस व्यवहारनय की अपेक्षा तरतमता दिखलाने के लिये रागादि का सम्बन्ध अशुद्ध निश्चयनय से कह दिया गया। वास्तव मे शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चयनय भी व्यवहार है।

'यद्यप्यशुद्धितिश्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धिनिश्चयेन नित्यं सर्व-कालमचेतनानि । श्रशुद्धिनश्चयम्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमीपेच्चया-स्यतररागाद्यश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञालभते तथापि शुद्ध-निश्चयापेच्चया व्यवद्वार एव । इति व्याख्यान निश्चयव्यवद्वारनय विचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्य।'

प्रधात - रागादि यदापि प्रशुद्ध निश्चयनय से चेतन है तथापि शुद्ध निश्चयनय से नित्य सर्वकाल प्रचेतन हैं। यदापि द्रव्यकर्म की प्रपेक्षा प्राप्यन्तर रागादि चेतन हैं ऐसा माना गया है भौर निश्चय सजा को प्राप्त हैं तथापि शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा वस्तुत अशुद्ध निश्चयनय व्यवहार ही है। निश्चय नय और व्यवहारनय के विचार काल मे यह व्याख्यान सर्वत्र जान लेना चाहिये।

'द्रव्यकर्माएयचेतनानि भावकर्माणि च चेतनानि तथापि शुद्ध-निरचयापेद्मया अचेतनान्येव। यत कारणादशुद्धनिरचयोपि शुद्ध- मिरस्यापेस्या व्यवहार एव । श्रयमत्र भावार्थ । द्रव्यकर्मणा कर्तृत्व भोक्तृत्वं सानुपचिरतासद्भूतव्यवहारेण रागाहिभावकर्मणां साशुद्धनिश्चयेन । स च शुद्धनिश्चयापेस्या व्ववहारएवेति ।'

[समयसार गाथा ११५ टीका]

प्रयं—द्रव्यकर्म घचेतन हैं, भावकर्म चेतन हैं तथापि शुद्ध निश्चयनय की घपेक्षा भावकर्म घचेतन हैं। इसलिये शुद्ध निश्चयनय की प्रपेक्षा धशुद्ध निश्चयनय व्यवहार ही है। ग्रात्मा द्रव्यकर्मों का कर्ता व भोक्ता है, यह घनुपचरित घसद्भूतव्यवहारनय का विषय है घीर रागादि का भोक्ता ग्रीर कर्ता है, यह अशुद्धनिश्चय नय का विषय है। वह अशुद्धनिश्चय नय भी शुद्धनिश्चय नय की घपेक्षा व्यवहार ही है।

ग्रत समयसार ग्रादि ग्रन्थों मे निश्चय श्रीर व्यवहार का यथार्थं श्रिभिराय जानकर ग्रंथें करना चाहिये क्योंकि, कही-कही पर ग्रसद्भूत व्यवहारनय की ग्रेपेक्स सद्भूतव्यवहार को भी निश्चय कह दिया गया है। जैसे, व्यवहार-षट्कारक ग्रसद्भूतव्यवहार नय की ग्रंपेक्षा हैं ग्रीर निश्चयषट्कारक सद्भूत-व्यवहार नय की ग्रंपेक्षा हैं क्योंकि निश्चयनय मे षट्कारक का भेद नही है।

व्यवहारो द्विविध. सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च

1122011

सूत्रार्थ — सद्भूतव्यवहार नय श्रीर श्रसद्भूतव्यवहार नय के भेद से स्यवहारनय दो प्रकार का है।

विशेषार्य-एक सत्ता बाले पदार्थों को जो विषय करे वह सद्भूत-ध्यवहार नय है ग्रोर भिन्न सत्ता वाले पदार्थों को जो विषय करे वह ग्रसद्भूत-व्यवहार नय है।

तत्रैकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहार ॥२२१॥

सूत्रार्थ--- उनमे से एक वस्तु को विषय करने वाली सद्भूतव्यवहार नय है।

विशेषार्थ — जैसे वृक्ष एक है, उसमे लगी हुई शाखायें यद्यपि भिन्न हैं

तथापि वृक्ष ही हैं। उसी प्रकार सद्भूतब्यवहार नय गुरा, गुराी का भेद कथन करती है। गुरा-गुराी का सज्जा, लक्षरा, प्रयोजन ग्रादि की भ्रपेक्षा भेद है किन्तु प्रदेशसत्ता भिन्न नही है इसलिये एक वस्तु है। उस एक वस्तु मे गुरा-गुराी का सज्ञादि की अपेक्षा भेद करना सद्भूतव्यवहार नय का विषय है। जैसे--जीव के ज्ञान, दर्शनादि।

### भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहार ॥२२२॥

सूत्रार्थ - भिन्न वस्तुम्रो को विषय करने वाला मसद्भूतव्यवहार नय है।

विशेषार्थ--जैसे एक स्थान पर भेडे तिष्ठती हैं परन्तु पृथक् पृथक् हैं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न सत्ता वाले पदार्थों के सम्बन्ध को विषय करने वाला म्रसद्भूतब्यवहार है। जैसे-- ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानता है। प्रयीत् ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध, वाच्य-वाचक सम्बन्ध ग्रादि सब सम्बन्ध ग्रसद्भूतव्यवहार नय के विषय हैं।

### तत्र सद्भूतव्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात् 1122311

सूत्रार्थ- उपचरित ग्रीर अनुपचरित के भेद से सद्भूतव्यवहार नय दो प्रकार का है।

विशेषार्थं -- सद्भूतव्यवहार नय के दो भेद है-- उपचरित-सद्भूत-व्यवहार नय भौर भनुपचरित-सद्भूतव्यवहार नय। सूत्र २२४ व २२५ मे क्रमश इनका स्वरूप कहा जायगा।

तत्र सोपाधिगुरगगुरिगनोर्भेदविषय उपचरितसद्भूतव्यव-हारो, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुरा। ॥२२४॥

सूत्रायं -- उनमे से, कर्मजनित विकार सहित गुण ग्रीर गुणी के भेद को विषय करने वाला उपचरित-सद्भूतव्यवहारनय है। जैसे---जीव के मित-ज्ञानादिक गुरा।

विशेषार्य- अशुद्धद्रव्य मे गुण-गुणी का भेद कथन करने वाला उपचरित-

धसद्भूतव्यवहार नय है। धशुद्धद्रव्य मे गुरा-गुरा का, प्रदेशत्व की अपेक्षा, अभेद कथन करना अशुद्धिनश्चय नय का विषय है, किन्तु यज्ञा, सख्या, लक्षरा, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद कथन करना उपचरित सद्भूतव्यवहार नय का विषय है। दोनो ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा से वास्तविक हैं। इनमे से किसी का भी एकान्त ग्रहरा करने से वस्तुस्वरूप का अभाव हो जायगा, क्योंकि वस्तु भेदाभेदारमक, अनेकान्तमयी है।

# निरुपाधिगुरागुरागनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारो, यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुराग ।।२२४॥

सूत्रार्थं — उपाधिरहित प्रयात् कर्मजनित विकार रहित जीव मे गुरा ग्रीर गुराों के भेदरूप विषय को ग्रहरा करने वाला ग्रनुपचरित सद्भूतव्यवहार है। जैसे जीव के केवलज्ञानादि गुरा।

विशेषाथ — शुद्ध गुण-गुणी मे भेद कथन करना धनुपचरित-सद्भूत-ध्यवहार नय है। प्रदेशत्व की अपेक्षा शुद्ध गुण-गुणी मे अभेद कथन करना शुद्धनिश्चय नय का विषय है किन्तु सजा, सम्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद कथन करना अनुपचरित प्रसद्भूतव्यवतार नय का विषय है। अपनी अपनी अपेक्षा दोनो ही कथन यथाथ हैं। इनमे से किसी एक का भी एकान्त ग्रह्मण करने से वस्तुस्वरूप का लोप हो जायगा क्योंकि वस्तु भेदाभेदा-रमक, अनेकान्तमयी है।

## ग्रसद्भूतव्यवहारो द्विविघ उपचरितानुपचरितभेदात् ॥२२६॥

सूत्रार्थ — उपचरित भीर अनुपचरित के भेद से प्रसद्भूतव्यवहार नय भी दो प्रकार का है।

विशेषार्थं — ग्रसद्भूतव्यवहार नय के दो भेद हैं — (१) उपचरितासद्भूत-व्यवहार नय, (२) ग्रनुपचरितासद्भूतव्यवहार नय । इनका स्वरूप क्रमशः सूत्र २२७ व २२६ मे कहा जायगा । तत्र संश्लेषरिहतवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासद्भूतव्यव-हारो यथा देवदत्तस्य धनिमिति ॥२२७॥

सूत्रायं — उनमे से सक्लेष सम्बन्ध रहित, ऐसी भिन्न बस्तुमों का परस्पर मे सम्बन्ध ग्रहण करना उपचरितासद्भूतब्यवहार नय का विषय है। जैसे — देवदल का धन।

विशेषार्थ —देवदत्त भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है भीर घन भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है। इन दोनो का सश्लेष सम्बन्ध भी नहीं है। किन्तु, स्व-स्वामी सम्बन्ध है। देवदत्त घन का स्वामी है भीर धन छसका स्व है। देवदत्त को प्रिष्ठकार है कि वह अपने घन को तीर्थ वन्दना, जिनमन्दिर-निर्माण तथा दान म्नादिक घर्म-कार्यों मे व्यय करे या अपने भोगोपभोग में व्यय करे। देवदत्त के धन को व्यय करने का देवदत्त के भितिरक्त भन्य किसी पुरुष को मिषकार नहीं है। देवदत्त के दिये बिना यदि देवदत्त के धन को कोई भन्य पुरुष महण्ण करता है तो वह चोर है, क्यों कि 'श्रव्तादानं स्तैयम्' ऐसा मार्थ-वाक्य है। इसी प्रकार ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध भी इस उपचरितासद्भूत-व्यवहार नय का विषय है, क्यों कि ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है भीर ज्ञेय-द्रव्यों का स्वचतुष्टय भिन्न है। ज्ञान भीर ज्ञेय में सहलेष सम्बन्ध भी नहीं है तथापि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है भीर ज्ञेय में सहलेष सम्बन्ध भी नहीं है तथापि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है भीर ज्ञेय मान के द्वारा जाने जाते हैं। मत ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध यथार्थ है जो कि उपचरितासद्भूतव्यवहार नय का विषय है। यदि ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का भ्रभाव हो जायगा। इसी प्रकार भ्रन्य सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का भ्रभाव हो जायगा। इसी प्रकार भ्रन्य सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का भ्रभाव हो जायगा। इसी प्रकार भ्रन्य सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का भ्रभाव हो जायगा। इसी प्रकार भ्रन्य सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का भ्रभाव हो जायगा। इसी प्रकार भ्रन्य सम्बन्ध स्वायं के विषय में भी जानना चाहिये।

सश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारो, यथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२८॥

सूत्रार्थ -- सक्लेष सहित वस्तु के सम्बन्ध को विषय करने वाला धनुप-

िसूत्र २२८

चरितासद्भूतव्यवहार नय है, जैसे जीव का शरीर इत्यादि ।

विशेषार्थ — यद्यपि जीव का स्वचतुष्टय भिन्न है भीर शरीर का स्व-चतुष्टय भिन्न है, तथापि जीव भीर शरीर का सक्तेष सम्बन्ध है। जिस शरीर को धारण करे है, सकोच या विस्तार होकर आत्मप्रदेश उस शरीर-प्रमाण व भ्राकाररूप हो जाय हैं। कहा भी है—

'श्रगुगुरुदेइपमाणो उवसहारप्पसप्पदो चेदा।' [वृहद्द्रव्यसग्रह]
श्रयांत्—सकोच तथा विस्तार से यह जीव श्रयने छोटे श्रीर बडे शरीर
के प्रमाण रहता है।

स्रात्मा भीर शरीरादिकरूप पुरुषल के एक क्षेत्रावगाहरूप बधान है, तहाँ भात्मा हलन, चलन प्रादि किया करना चाहे भीर शरीर तिस शक्तिकर रिहत है तो हलन, चलन किया न होय सके। इसी प्रकार शरीर में हलन, चलन शक्ति पाइये है भीर भात्मा की इच्छा हलन, चलन की न होय तो भी हलन, चलन न होय सके। यदि शरीर बलवान होय हालै चालै तो उसके साथ बिना इच्छा भी भात्मा हालै, चालै। जैसे कापनी वायु की रुग्ण श्रवस्था में बिना इच्छा भी भात्मा हालै चालै है। और श्रधरण रोग में इच्छा होते हुए भी हलन, चलन किया नहीं होती है।

शरीर, वचन, मन और प्राणापान—यह पुद्गलो का उपकार है। 'शरीर-वाक्मन प्राणापाना पुद्गलानाम्।।४/१६॥' [तत्त्वार्य सूत्र] द्वारा ऐसा कहा भी गया है। शरीर, वचन और मन की किया योग है और वही प्रास्नव है। कहा भी है—

कायवाक्रमनः कर्मयोगः ॥६/१॥ स आस्त्रव ॥६/२॥' [त०सू०] इस प्रकार भिन्न, भिन्न चतुष्टय वाले जीव और शरीर का सहलेष सबघ है। यदि यह सहलेष सम्बन्ध न माना जाय अथवा जीव का शरीर न माना जाय तो शरीर के वध से हिंसा के अभाव का प्रसम था जायगा। कहा भी है—

# श्रात्मशरीरिवभेदं वदन्ति ये सर्वधा गतिववेकाः। कायवधे इत कथ तेषां सजायते हिंसा ॥६/२१॥

[मिमतगति श्रावकाचार]

भ्रयं — जो विवेक रहित भारमा का भीर शरीर का सर्वथा मेद कहे हैं, तिन के मत मे शरीर के वध होते सते हिंसा कैसे होय ? यह बड़े भाश्चयं की बात है।

यदि इस घसद्भूतव्यवह।र नय को यथार्थ न माना जाय भीर परमार्थ-नय (शुद्धनिश्चय नय) को सर्वथा यथाय माना जाये तो निम्न दोष मार्येगे—

१ परमाथनय जीव को जरीर से भिन्न कहता है, यदि उसका ही एकान्त किया जाय तो नि शकपने से त्रस, स्थावर जीवो का घात करना सिद्ध हो सकता है। जैसे भस्म के मदन करने में हिंसा का अभाव है उसी तरह जीवों के शरीर को मार्गने में भी हिंसा सिद्ध नहीं होगी किन्तु हिंसा का अभाव ठहरेगा—तब उनके घात होने में बघ होने का भी अभाव ठहरेगा। [समयसार गाया ४६ टीका]

२ उसी तरह रागी, द्वेषी, मोही जीव कमं से बधता है घौर उसको छुडाना है—ऐसा कहा गया है। परमायं (निश्चय नय) से राग, द्वेष, मोह से जीव को भिन्न बतलाने से मोक्ष के उपाय का (मोक्षमार्ग का) उपदेश व्यवं हो जायगा—तब मोक्ष का भी श्रभाव ठहरेगा। [समयसार गाथा ४६ टीका]

श्रत व्यवहारनय से भी वस्तुस्वरूप का कथन किया गया है।

श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यं ने उपयुंक्त कथन को समयसार गाथा ४६ की टीका में निम्न शब्दो द्वारा कहा है—

'तमतरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्त्रसस्यावराणा भस्मन इव नि'शकगुपमदेनेन हिंसाऽभावाद्भवत्येव वधस्याभाव। तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो बच्यमानो मोचनीय इति रागद्वेष- मोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्तेपायपरिप्रह्णाभावात् भवत्येव मोक्तस्याभावः।'

अत असद्भूतव्यवहार नय का विषय 'जीव का शरीर कहना यथार्थ है। । इस प्रकार पवार्थ के सरल बोध के लिये श्रीमब्देवसेनाचार्य विरक्षित धालापपद्धति समाप्त हुई ।।

तेतीस व्यजनाए सत्तावीस स्वरा तहा अणिया। चत्तारिय योगवाहा चत्तसही मृत अय्णात। गायार्थ-३३ व्यजन प्रक्षर हैं, २७ स्वर हैं घोर ४ योगवाह हैं। इस प्रकार ६४ मूल वर्ण हैं।



# परिशिष्ट १

### धनेकान्त व स्याद्वाद

भावः स्यादस्तिनास्तीति कुर्यान्निर्दोषमेव तं । फलेन चास्य संबन्धो नित्यानित्यादिकं तथा ॥

प्रयं—द्रव्य कथवित् प्रस्ति है, कथवित् नास्ति है, इस प्रकार की मान्यता निर्दोष है। फलितार्थं से उसी प्रकार कथवित्-नित्य कथवित्-प्रनित्य इत्यादिक से सम्बन्ध जोडना चाहिये।

स्याद्रित । स्यात् केनिवद्गिप्रायेगा । कोसावभिष्रायः १ स्वस्वरूपेणास्तित्वमिति । तर्हि स्याच्छ्रब्देन कि । यथा स्वस्वरूपेणा-िस्तित्व तथा पररूपेणात्यस्तित्व माभूदिति स्याच्छ्रब्द । स्यान्नास्तीति पररूपेणैव कुर्यात् स्याद्रस्तित्वाद्दोषतास्य फलं चास्यानेकस्वभावा-चारत्व नास्तिस्वभावस्य तु संकरादिदोबरिहतत्त्व ।

स्याद्मित्य । स्यात्केनचिविभिशायेण । कोसाविभिशायो १ द्रव्य-ह्रपेण नित्य इति । तिर्ह स्याच्छ्रब्देन कि १ यया द्रव्यह्रपेण नित्यत्वं तथा पर्यायह्रपेण नित्यत्व माभूदिति स्याच्छ्रबद्दः । स्याद्गित्य इति पर्यायह्रपेणीव कुर्यात् । स्याद्गित्यत्वाद्दोषता सफल चास्य चिर-कालावस्थायित्व । अनित्यस्वभावस्य तु कर्मादानविमोचनादिक स्वहेतुभिः ।

स्यादेकः। स्यात्केनचिद्भिप्रायेण । कोसाधिभ्रायः ? सामान्य-ह्मपेणैक्टविभिति । तर्हि स्याच्छ्रब्देन कि यथा सामान्यह्मपेणैक्ट्य तथा विशेषह्मपेणाप्येकटव माभूदिति स्याच्छ्रब्दः । स्यादनेक इति विशेष-ह्मपेणैव कुर्यात् । स्यादेकटवाददोषतास्य फल चास्य सामान्यटवसमर्थः । धनेकस्वभावस्य त्वनेकस्वभावदर्शकत्वं । स्याद्भेदः । स्यात्केनिवहिभग्नायेण । कोसाविभिन्नाय ? सद्मृतव्यवहारेण भेद इति । तिर्हे स्याच्छ्रब्देन कि ? यथा सद्भूतव्यवहारेण भेदस्तथा द्रव्यार्थिकेनापि माभूदिति स्याच्छ्रब्द । स्याद्भेद इति द्रव्यार्थिकेनैव क्रुयीत् । स्याद्भेदत्वाददोषतास्य फल चास्य व्यवहारीसिद्धः । श्रभेदस्वभावस्य तु परमाथसिद्धि ।

स्याद्भव्यः । स्यात्केनचिद्शिष्रायेण । कीसाविभिष्राय ? स्वकीय स्वरूपेण भवनादिनि । तिष्ठं स्याच्छ्रव्देन कि १ यथा स्वकीयरूपेण मवन तथा पररूपेण भवन माभूदिति स्याच्छ्रव्दः । स्याद्भव्य इति पररूपेणैव कुयात् । स्याद्भव्यत्वाद्दोषतास्य फल चास्य स्वपर्याय परिणाभित्व । श्रभव्यस्य तु परपर्योयत्यागित्व ।

स्यात्परमः । स्यात्केनचिदिभिष्ठायेण । कोम्पविभिष्ठायः १ पारि णामिकस्वभावत्वेनेति । तर्हि स्याच्छ्रब्देन कि १ यथा पारिणामिक स्वभाव प्रधानत्वेन परस्वभावत्व तथा कर्मजस्वभावप्रधानत्वेन माभूदिति स्याच्छ्रब्दः । स्याद्विभाव इति कर्मज्रूषेणेव कुर्यात् । स्यात्परमत्वाददोषतास्य फलं चास्य स्वभावादचिलता वृत्ति । विभावस्य तु स्वभावे विकृति ।

स्याचे तन । स्यात्केनचिद्षि । कोसावभिन्नाय १ चेतनस्व-भावन्रघानत्वेनेति । तर्हि स्याच्छ्रब्देन कि १ यथा स्वभावन्रघानत्वेन चेतनत्व तथाऽचेतनस्वभावेनापि चेतनत्व माभूदिति स्याच्छ्रब्द । स्यादचेतन इति व्यवहारेणैव कुर्यात् । स्याचे तनत्वाददोषनास्य फल चास्य कर्मादान हानिर्वा । श्रचेतनस्वभावस्य तु कर्मादानमेव ।

स्यान्मूर्तं । स्यात्केनचिद्भिष्ठायेण् । कोसावभिष्ठाय ? श्रसद्भूतव्यवहारेण् मूर्तं इति । तर्हि स्याच्छब्देन कि ? यथाऽसद्-भृतव्यवहारेण् मूर्त्तत्व तथा परमभावेन मूर्त्तत्व माभूदिति स्याच्छब्द । स्यादमूर्ते इति परमभावेनैव इर्यात्। स्यान्मूर्त्तत्वाददोषतास्य फसं चास्य कर्भवन्यः। अमूर्त्तस्य तु स्वभावापरित्यागित्वं।

स्यादेकप्रदेशः । स्यात्केनिवदाभप्रायेण । कोसाविभप्रायो १ भेदकल्पना निरपेद्रोणेति । तर्डि स्याच्छक्देन कि १ यथा भेदकल्पना निरपेद्रोणेकप्रदेशत्वं तथा व्यवहारणाप्येकप्रदेशत्व मामृदिति स्याच्छ-क्द. । स्याद्दनेकप्रदेश इति व्यवहारेणेव कुर्यात् । स्यादेकप्रदेशत्वाद-दोषतास्य फल चास्य निरुचयादेकत्वसमर्थन । अनेक प्रदेशस्य तु श्रनेककार्यकारित्व ।

स्याच्छुद्धः । स्यात्केनचिद्भिप्रायेशः । कोसाविभिप्रायः १ केवलस्वभावप्रधानत्वेनेति । तिह्रं स्याच्छ्रब्देन कि । यदा केवलस्व-भाव प्रधानत्वेन शुद्धस्वभावत्व तथा मिश्रस्वभावप्रधानत्वेन शुद्धत्व माभूदिति स्याच्छ्रब्दः । स्याद्शुद्ध इति मिश्रभावेनेव छुर्यात् । शुद्धत्वाद्दोषता तस्य फलं चास्य स्वभावावाप्तिः । श्रश्चद्धस्वमा-वस्य तु तिद्वपरीता ।

स्यादुपचरितः । स्यात्केनचिद्भिप्रायेशः । कोसावभिष्ठायः १ स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादिति । तर्हि स्याच्छ्रव्देन कि । यथा स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावत्वं तथानुपचरिशायुपचा-रत्व माभूदिति स्याच्छ्रव्द ।स्याद्नुपचरित इति निश्चयादेव कुर्यात् । स्यादुपचरिताद्दोषता तस्य फलं चास्य परज्ञताद्यः । अनुपचरित-स्वभावस्य तथापि विपरीत ।

[श्री माचार्य देवसेन कृत नयचक-सोलापुर से प्रकाशित |

श्रयं—स्यात्— किसी श्रभिप्राय से—द्रव्य श्रस्तिरूप है, सद्भावरूप है। वह श्रभिप्राय क्या है? स्वस्वरूप से वह है, यह श्रभिप्राय है। फिर स्थात शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार स्वस्वरूप से हैं उसी प्रकार परस्वरूप से भी है, इस प्रकार की श्रापत्ति का निवारण करना स्थात् शब्द का प्रयोजन है।

क्षित् परस्वरूप से नहीं है, इस प्रकार से प्रयोग करना बाहिए। कथिवत् सस्तित्व होने से दोष नहीं है। इसका फल प्रनेक स्वभाव-माधारत्वपना है। इतना विशेष है कि नास्तिस्वमाव के सकरादि दोष रहितपना है।

स्यात् धर्यात् किसी धामप्राय से द्रव्य नित्य है। वह धामप्राय क्या है? द्रव्यरूप से नित्य है, यह धामप्राय है। किर स्थात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार द्रव्य रूप से नित्य है उसी प्रकार पर्याय रूप से भी नित्य है, इस प्रकार की भापत्ति का निवारण करना स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कथित् पर्यायरूप से भनित्य है, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। स्यात् या कथित् का प्रयोग होने से नित्यता के निर्दोषता है। इसका फल चिरकाल तक स्थायीपना है। किन्तु, धानित्यस्वभाव से तो कर्म-प्रहण व मोवन निज हेतुधों के द्वारा होते हैं।

स्यात् द्रव्य के एकपना है। स्यात् मर्घात् किसी मिन्नाय से। वह मिन्नाय क्या है? सामान्य रूप से द्रव्य के एकपना है, यह मिन्नाय है। फिर स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार सामान्य रूप से द्रव्य के एकपना है, उसी प्रकार विशेषरूप से द्रव्य के भनेकपना है, इस प्रकार की म्रापत्ति का निवारण करना स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कथिवत् विशेषरूप से मनेकपना है, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। स्यात् या कथिवत् का प्रयोग होने से एकत्व के निर्दोषता है। इसका फल सामान्यपने मे समर्थ है। मनेकस्वमाव से तो मनेकपना है, ऐसा दिखाना है।

कथिवत् भेद है। किसी अभिप्राय मे अर्थात् सद्भूतब्थवहार से, भेद है। स्यात् शब्द से यहा क्या प्रयोजन है ? जिस प्रकार सद्भूतब्थवहार नय से भेद है, उसी प्रकार द्रव्यायिक नय (निक्चय नय) से भेद न हो, यह स्यात् पद का प्रयोजन है। कथिवत् अभेद है, यह प्रयोग द्रव्याधिक नय से करना चाहिए। कथिवत् का प्रयोग होने से भेदपना के निर्देषिता है और इसका फल ब्यवहार की सिद्धि है, किन्तु अभेद स्वभाव से परमाय की सिद्धि होती है।

कयचित् मञ्य है। किसी मिमिप्राय से भर्यात् स्वकीय स्वरूप से परि-रामन हो सकने से भव्यस्वरूप है। स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार स्वकोयस्वरूप से परिसामन हो सकता है वैसे परकीय रूप से परिसामन न हो सके यह यहा पर स्यात् शब्द से प्रयोजन है। कषित् घमन्य है, यह कथन 'पररूप से परिएएमन नहीं होने से' ही करना चाहिए। क्षेचित् घमन्यता मानने से इसमे दोष नहीं है और इसका फल स्वकीयरूप से परिएएत होना है किन्सु घमन्यता का फल परपर्याव रूप से परिएएमन का त्याग-पना है।

कयचित् परमस्वमावरूप है। किसी धामिप्राय से धर्षात् पारिणा-मिक भाव से परमस्वमावरूप है। स्यात् शब्द से यहा क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार पारिणामिक भाव से परमस्वरूप है उसी प्रकार कर्मजनित भाव से परमस्वमाव न हो। कथचित् विभावरूप है, यह कर्मजमाव से होता है। कथचित् परमस्वमाव होने से दोष नहीं है, इसका फल स्वमाव से धचितत रूप वृत्ति है। किन्तु विभाव का फल स्वमाव मे विकृति है।

कथिवत् चेतन है। किसी ग्रामिश्राय से ग्रायांत् चेतनस्वभाव की प्रधानता से चेतन है। यहाँ स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार चेतन-स्वभाव की प्रधानता से चेतनत्व है, वैसे ग्राचेतनत्व की श्रपेक्षा न हो, यह स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कथिचत् ग्राचेतन है, यह व्यवहार से कहना चाहिये। कथिचत् चेतनपना होने से इसके दोष नहीं है, इसका फल कर्म की हानि है। किन्तु ग्राचेतनस्वभाव के मानने का फल कर्म का ग्रह्मण ही है।

कर्याचित् मूलं है। किसी मिन्नाय से मर्यात् मसद्भूत व्यवहारनय से मूलं है। यहा स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार मसद्भूत-व्यवहार नय से मूलं है, वंसे परममाव से मूलं न हो, यह स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कथचित् ममूलं है, ऐसा परममाव से कहना चाहिये। कथचित् मूलं होने से इसके दोष नहीं है, इसका फल कमंबच है। किन्तु ममूलं मानने का फल स्वमाव का मप्रित्याग है।

कथित एकप्रदेशी है। किसी मिप्राय से मर्थात् नेदकस्पना-निरपेक्ष मिप्राय से एकप्रदेशी है। यहाँ स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जैसे भेद-कल्पना-निरपेक्षता से एक प्रदेशपना है उसी प्रकार व्यवहार से एक प्रदेशपना न हो, यह स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कविनत् मनेकप्रदेशी है, ऐसा व्यवहारनय से ही मानना चाहिये। कथनित् एकप्रदेशपना होने से दोष नहीं है। भौर इसका फल निश्चय से एकपने का समर्थन है। किन्तु भनेकप्रदेशस्य का फल धनेककार्यकारित्व है।

क्षित् शुद्ध है। किसी श्रिप्रांग्य से श्रयांत् केवलस्वभाव की प्रधानता से श्रुद्धस्वमाव है। स्यात् शब्द से यहाँ क्या प्रयोजन है? जैसे केवलस्वभाव पने से श्रुद्धता है बैसे मिश्रस्वभावपने से श्रुद्धता न हो इसलिये स्यात् शब्द है। क्षित्व श्रुद्धत है, ऐसा प्रयोग मिश्रस्वभाव से ही करना चाहिये। क्षित्व श्रुद्धपना होने से इसके निर्दोषता है श्रीर इसका फल स्वभाव की श्राप्ति है, किन्तु श्रश्रुद्ध स्वभाव का फल स्वभाव की श्राप्ति नहीं है।

कथित उपचरित है। किसी सिम्माय से सर्थात् स्वमाय के भी भन्यत्र उपचार से उपचरितस्वमाय है। यहाँ पर स्यात् शब्द से क्या प्रयोजन है? जैसे उपचरित नय से धन्यत्रस्वमाय का उपचार होने से उपचरितपना है, वैसे अनुपचरितस्वमाय से उपचारपना न हो, यह स्यात् शब्द का प्रयोजन है। कथित् सन्पचरित है, यह निश्चय से सममना चाहिये। कथित् उपचरितपन होने से दोष नहीं है भीर उसका फल परज्ञता और सर्वज्ञता है। अनुपचरित का कल उससे विपरीत सारमज्ञता है।

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेवमेकस्वितत शासनमहे-त्सर्वद्वस्य । स तु सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तुनोऽ-नेकांतस्वभावत्वात् ।

यदेव तत् तदेवातत् यदेवैक तदेवानेक, यदेव सत्तदेवासत्, यदेव नित्य तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्व-निष्पाद्कपरस्परविरुद्ध शक्तिद्वय-प्रकाशनमनेकातः।

[समयसार बात्मस्याति, स्याद्वादाधिकार]

भर्य—स्याद्वाद है वह सब वस्तुस्वरूप के साधने वाला एक निर्वाध महंरसर्वज्ञ का शासन है। वह स्याद्वाद सब वस्तुओं की अनेवातात्मक' ऐसा कहता है—क्योंकि सभी बदार्थों का अनेक धर्मरूप स्वभाव है। अनेकान्त का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् रूप है वही अतत् स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है वही वस्तु असत्स्वरूप है, जो वस्तु नित्यरूप है वही वस्तु अनित्यरूप है। इस तरह एक वस्तु में वस्तुपने की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाश होता है।

इससे उस मत का खण्डन हो जाता है जो अनेकान्त व स्याद्वाद का स्वरूप ऐसा मानते हैं कि वस्तु नित्य है, अनित्य नहीं है, एक है, अनेक नहीं है, अभेद है, भेद नहीं है इत्यादि, क्योंकि इससे तो सर्वेचा एक वर्म की सिद्धि होती है।

परसमयाणं वयणं मिच्छ खलु होदि सम्बद्दा वयणा । ल्इणाण पुण वयण सम्म सु कहन्ति वयणादो ॥

ग्रर्थ-परसमयो (ग्रजैनों) का वचन 'सर्वेषा' कहा जाने से वास्तव में मिथ्या है ग्रौर जैनो का वचन 'कथवित्' कहा जाने से वास्तव में सम्यक् है।



# परिशिष्ट-व

### द्मर्थ क्रियाकारित्व

'अनुवृत्त्वव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्पूर्वोत्तराकारपरिहारा वार्ष्तिस्थिति-अस्गुण्यरिगामेनार्थेकियोपपत्तेत्व ।''

बस्तु धनुवृत्त (सामान्य धयवा गुरा) भीर व्यावृत्त (पर्याय) रूप से विकाई देती है तथा पूर्व पर्याय का परिहार (नाश) भीर स्थिति (भीव्य) रूप परिरामन से भयंकिया की उत्पत्ति होती है।

अर्थक्रियाविरोधाविति =कार्यकर्त् त्वायोगात्'

सामान्य-विशेषात्मक वस्तु मे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप ग्रर्थकिया होती है।

'त्रिलक्षणाभावत श्रवस्तुनि परिच्छेदलक्षणार्थ क्रियाभावात्।'' उत्पाद, स्वव भीर ध्रीव्य रूप तक्षरणत्रय का भ्रभाव होने के कारण प्रवस्तु स्वरूप को ज्ञान उसमे परिच्छित्त रूप प्रयंत्रिया का भ्रभाव है। जैसे-जैसे क्रेयो मे उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य रूप परिणमन होता है उस ही के भ्रनुसार ज्ञान में भी जानने की भ्रपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य होता रहता है। जो पर्याय प्रति-क्षाण उत्पन्न होती है उस पर्याय को ज्ञान सद्भाव रूप से जानता है। जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या भ्रनुत्पन्न हैं उनको प्रभाव रूप से जानता है, ग्रन्थणा क्रेयो के भ्रनुकूल ज्ञान मे परिणमन नही बन सकता।

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा में भी कहा है—
ज वत्थु आगोयत तं चिय कञ्ज करेदि गियमेगा।
बहुधम्मजुद अत्थ कञ्जकरं दीसदे लोए॥ २२४॥
एयत पुगा द्व्व कञ्ज गा करेदि लेसमेत्त पि।
जे पुणु गा करदि कञ्ज त बुच्चिद केरिस द्व्व॥२२६॥

१ श्लोकवार्तिक माग ६ पृ० ३५६। २ प्रमेयरत्नमाला पृ० २६४। ३ धवल पु० ६ पृ० १४२। ४ धवल पु० १ पृ० १६८।

### टांका-कार्यं न करोति, तुच्छमपि प्रयोजनं न विद्वाति ।

धर्य-जो वस्तु धनेकान्त रूप है वही नियम से कार्यकारी है, क्योंकि लोक मे बहुत धर्मयुक्त पदार्थ हो कार्यकारी देखा जाता है। एकान्त रूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करना। धौर जो कार्य नहीं करता उसको द्रव्य कैसे कहा जाय?

कार्यं नहीं करता प्रयांत् किंचित् मी प्रयोजनवान् नही है। 'अर्थस्य कार्यस्य क्रिया करण निष्पत्तिन युज्येत्।' [समीयस्त्रय पृ० २२]

प्रयोजन निष्पत्ति को अर्थ-किया कहते हैं। जंसे, ज्ञान का प्रयोजन जानना है, अतः ज्ञान का परिच्छिति रूप जो परिएामन है वही ज्ञान की अर्थिक्या है। अपने स्वरूप को न छोडकर परिएामन करना द्रव्य का प्रयोजन है, क्योंकि उत्पाद, व्यय, झौब्य से ही द्रव्य की सत्ता है। अत द्रव्य में बो परिएासन रूप किया होती है वह द्रव्य की अर्थ-किया है।

श्री पं० पन्नां लाल जी साहित्याचार्य, सागर लिखते हैं—'अये कियाकारित्व का अये हैं—जिस पदायं को जिस रूप से जाना है, उस रूप से उसका कार्य भी होना । जैसे जल को जल रूप जाना, यहाँ जल मे स्नान, अवगाहन आदि किया होती है वह जल का अयं-किया-कारित्व है । अयं-किया-कारित्व से अपने द्वारा ज्ञात पदार्य का यथार्थ निर्ण्य हो जाता है और जहाँ अयं-किया-कारित्व नहीं होता, वहाँ वस्तु की यथार्थता का निर्ण्य नहीं होता ।'

श्री प॰ जीवधर जी, इन्दौर लिखते हैं—'प्रत्येक सद्यूत पदार्य जो भी कार्य करता है या परिस्मृति करता है वही उसकी अर्थक्रिया है।'

### परिज्ञिष्ट-3

#### श्रनेक-क्रिया-कारित्व

भनेक-िश्रया-कारिस्व .— एक पदार्थ सहकारी कारणो के वैविष्य से अनेक कार्यों का सपादन करता है, अत वह अनेक-ित्रया-कारिस्व कहा जाता है। जैसे — एक ही दीपक एक ही समय मे अन्धकार का नाश करता है, प्रकाश फैलाता है, बत्ती का मृख जलाता है, तैल का शोषणा करता है, घूम्र रूपी कालिमा को उत्पन्न करता है। इस अनेक कार्यों का निर्माणक होने से वह अनेक-ित्रया-कारिस्व माना जाता है। श्री प० श्रीवधर जी, इस्बौर]



# परिज्ञिष्ट-४

#### संकर ग्रादि ग्राठ दोष

सूत्र १२७ व उसके टिप्परा में सकर ब्रादि झाठ दोषों का वर्णन है। जन ब्राठ दोषों का विशेष कथन 'प्रमेयरत्नमाला' के ब्रनुसार निम्न प्रकार है—

'भेदाभेद्योविधिनिषेध्योरेकत्राभिन्ने वन्तुन्यसम्भवः शीतोष्णस्पर्शयोविति १। भेद्स्यान्यद्धिकरणमभेदस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम् २। यमात्मान पुरोधाय भेदो य च समान्नित्याभेदः, तावात्मनौ भिन्नौ चाभिन्नौ च। तत्रापि तथापरिकल्पनादनवस्था ३।
येन रूपेण भेदन्तेन भेदश्चाभेदश्चेति सङ्कर ४। येन भेदस्तेनाभेदो
येनाभेदस्तेन भेद इति व्यतिकर ४। भेदाभेदात्मकत्वे च वस्तुनोऽसाधारणाकारेण निश्चेतुमशक्ते सणय ६। ततश्चाप्रतिपत्ति ७।
ततोऽभाव =।'

ग्रयं — भेद श्रीर ग्रभेद य दोनो विधि श्रीर निषेध स्वरूप हैं, इसलिये उनका एक श्रमिन्न वस्तु मे रहना श्रसम्भव है, जैसे कि शीत श्रीर उष्ण स्पर्श का एक साथ वस्तु मे रहना श्रसम्भव है। इस प्रकार जीवादि पदार्थों को सामान्य-विशेषात्मक मानने पर विरोध दोष ग्राता है।।१॥ भेद का श्राधार श्रन्य है श्रीर श्रमेद का श्राधार ग्रन्य है, इसलिये इन दोनों का एक श्राधार मानने से वैयधिकरण्य दोष भी श्राता है।।२॥ जिस स्वरूप को मुख्य करके भेद कहा जाता है श्रीर जिस स्वरूप का श्राश्रय लेकर, श्रमेद कहा जाता है, वे दोनो स्वरूप मिन्न मी हैं श्रीर श्रमिन्न भी हैं। पुन उनमें भी भेद, श्रमेद की कल्पना से श्रनवस्था दोष प्राप्त होता है।।३॥ जिस रूप से भेद है, उस रूप से भेद भी है, श्रमेद भी है, श्रम सकर दोष प्राप्त होता है।।४॥ जिस श्रमेद है जनी प्रपेक्षा से भेद है, इस प्रकार व्यतिकर दोष श्राता है।।४॥ बस्तु को भेदा-

मेदारमक मानने पर उसका श्रक्षाधारण श्राकार से निश्चय नहीं किया जा सकता, सतः सञ्चय दोव शाता है।।६।। सञ्चय होने से उसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, श्रत. श्रप्रतिपत्ति नामक दोव श्राता है।।७।। ठीक प्रतिपत्ति के न होने से श्रभाव नाम का दोव भी शाता है।।६।।

निरपेक्ष, एकान्त दृष्टि में वे झाठों दोष सम्भव हैं। सापेक्ष, भनेकान्त दृष्टि में इन झाठ दोषों में से एक टोष भी सम्भव नहीं है।

बो गुए। धौर गुए। (इन्प) में सबंधा भेद मानते हैं, उनके मत मे उपबुंक्त झाठों दोष सम्झव हैं, खो गुए। धौर गुए। का सबंधा धभेद मानते हैं, उनके मत में उपबुंक्त झाठों दोष सम्भव हैं तथा जो भेद और धभेद को परस्पर सापेक्ष नहीं मानते हैं उनके मत में भी उपबुंक्त झाठो दोष सम्भव हैं। किन्तु, भेद धौर घभेद को सापेक्ष मानने वाले स्याद्वादियों के मत में उक्त झाठ दोष सम्भव नहीं हैं क्योंकि, वस्तुस्वरूप धनेकान्तात्मक है।

